# यह्दी धर्मको वास्तविकता

(नेपाली)



लेखक

अतीकुर्रहमान मु.इदरीस खान मक्की

BOB

संशोधक

मुहम्मद इदरीस सलफी

### حقيقة الديانة اليهودية





عتيق الرحمن محمد إدريس خان مكي

8003

مراجعة:

محمد إدريس سلفي

### بسم الله الرحمن الرحيم

### ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ الْحَسَنَةُ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ الْحَسَنُ ﴾ النحل: ١٢٥

अर्थ: (हे पैगम्बर!) मानिसहरूलाई बुद्धिमत्ता र असल उपदेशले आफ्नो पालनकर्ताको बाटोतिर बोलाउनुस् र सधै राम्रो तरिकाले तिनीहरूसित कुरा र प्रतिउत्तर गर्नुस्,।

### BOCS

### सर्वाधिकार लेखकमा सुरक्षित छ।

### BOB

प्रथम प्रकाशन साल सन् २०१४ ई. सं. नि:शुल्क वितरणको लागि मात्र

### 8003

### पुस्तक पाइने ठेगाना -:

\*इस्लामिक गाइडेन्स सेन्टर कपिलवस्तु नगरपालिका व.नं. ९ महुवा तौलिहवा कपिलवस्तु (नेपाल) सम्पर्क नं. ००९७७- ९८१९४३७७५८ सउदी नं. ००९६६५०१३७२२५४ \*इस्लामिक गाइडेन्स सेन्टर रबवा अल् रियाज सउदी अरबीया

### प्रस्तावना



समस्त प्रकारका प्रशंसाहरू अल्लाहकै लागि छन् जसले यस संसारलाई उत्पन्न गऱ्यो, र यसमा बसोबास गर्नुको लागि नानाथरीका प्राणीहरूलाई अविष्कृत गऱ्यो, र जसले हाम्रो हृदयलाई आफ्नो सत्मार्गतर्फ लगाइदियो, र आफ्नो श्रद्धा एवं प्रेम र आदरबाट परिपूर्ण गरिदयो। र म गवाही दिन्छु कि त्यस अल्लाह बाहेक कोही सत्य पूज्य छैन, त्यो एकलै छ, त्यसको कोही सहभागी छैन। र म गवाही दिन्छु कि मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम अल्लाहका भक्त एवं सन्देष्टा र मित्र हुन्। तसर्थ अल्लाहको नगन्य शान्ति र दया अवतरित होस् मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लममाथि, र उहाँका घरपरिवार र समस्त साथीहरूमाथि र ती सबैहरूमाथि जुन प्रलयसम्म उहाँको पद्धितमा हिंड्ने छन्।

प्रस्तुत पुस्तकमा मैले यहूदी धर्मको बारेमा केही वर्णन गर्ने आँट गरेको छु जुन विश्वको एउटा यस्तो अनोठो धर्म हो जसले यस धर्ममा शम्मिलित हुने र त्यसलाई अंगीकार गर्ने अनुमित कसैलाई प्रदान गरेको छैन। त म यस धर्मको बारेमा र यस धर्मको पथभ्रष्टताको बारेमा केही ज्ञान वर्धक कुराहरू प्रमाणको साथ तपाईहरू समक्ष रमख्दछु। साथै मेरो समस्त प्रयास यस कुरामा केन्द्रित हुन्छ कि म यस शीर्षकिसित संलग्न समस्त कुराहरूलाई कुरआन र हदीस एवं सर्वमान्य प्रमाणहरूको प्रकाशमा सिद्ध गर्न सकूँ। मेरो अल्लाहिसत प्रार्थना छ कि अल्लाह आफ्नो दयाले मलाई मेरो लक्ष्यमा सफल पारुन् साथै पाठकवर्गिसत पिन सादर अनुरोध गर्दछु कि यस लेखमा कुनै त्रुटि भेटिएमा निम्नको ठेगानामा त्यस त्रुटितर्फ हाम्रो ध्यानाकर्षण गराइदिएमा तपाईको आभारी हुनेछु।

र मलाई आशा छ कि मेरो यो सानो लेखबाट जनसमुदायलाई लाभ पुग्नेछ र अल्लाह मेरो यस सानो प्रयासद्वारा हाम्रो समाजलाई अवैधानिक कार्यबाट पवित्र गर्नेछ । अल्लाहसित विन्ती छ कि अल्लाह मेरो यस प्रयासलाई कबूल गरी मलाई र मेरो घरपरिवारका समस्त सदस्यहरूलाई स्वर्ग प्रदान गरुन्, र मेरो स्वर्गीय आमा र बाजेलाई क्षमादान दिई स्वर्गमा उच्च स्थान प्रदान गरुन्। (आमीन)

लेखक

अतीकुर्रहमान मुहम्मद इदरीस खान मक्की कपिलवस्तु नगरपालिका वार्ड नं. ९ महुवा तौलिहवा कपिलवस्तु (नेपाल) email- atiqkhannp1982@yahoo.com

सम्पर्क नं. ००९७७९८१९४३७७५८ सउदी मो. न. ००९६६५०१३७२२५४

### परिचय

यहूदीहरू वास्तवमा हजरत इब्राहीमको नाती हजरत इस्हाकको छोरो यअ्कूबका सन्तिति मध्येका हुन् जिनको आर्को नाम इस्राईल थियो । यिनीहरूभन्दा उदण्डी र उत्पाती यस पूर्ण विश्वमा कुनै अरु समूह जन्मेको छैन । यिनीहरूको कथा हेर्दाखेरि यो थाहा हुन्छ कि यिनीहरूले अल्लाहका केही सन्देष्टाहरूलाई मारे हत्या गरे, त केहीलाई कष्ट दिए, र अधिकतम सन्देष्टाहरूको उपहास गरे । र यो विश्वको त्यो विशिष्ट समूह हो जसको माभ्रमा अनेकौं रसूल र सन्देष्टाहरू आए, तर यिनीहरूले आफ्नो अटेरी र उत्पात एवं उदण्डताले गर्दा कसैमाथि पूर्णत: विश्वास गरेनन् । जस्तोिक अल्लाहको फर्मान छ :

﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَبَ وَقَفَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ عِالرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَتِ وَأَيَّدْنَهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ۗ أَفَكُلَمَا جَآءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا

نَهْوَى آنفُسُكُمُ ٱسۡتَكُبَرۡتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُم ۗ وَفَرِيقًا نَقَنُلُونَ ﴿ ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا

غُلُفُ عَلَى لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ الْبَقْرَةِ: ٨٧ - ٨٨ عَلَفُ كَا بَالْمَا لَوَا مِنْ اللَّهُ الْبَقْرَةِ: ٨٧ - ٨٨

अर्थ: हामीले मूसालाई ग्रन्थ प्रदान गऱ्यों र उनको पछाडि अन्य रसूल पठाउँदै गऱ्यों, र ईसा बिन मिरयमलाई स्पष्ट तर्कहरू प्रदान गऱ्यों र रूहुलकुदस (जिब्रील) द्वारा उनको पुष्टि गऱ्यों। तर जब कुनै अल्लाहको दूत तिमीहरूतिर यस्ता कुराहरू लिएर आए जुन कि तिमीहरूलाई रुच्दैनथ्यो तब तिमीहरू अहंकारी हुन पुग्थे र केहीलाई भूठा भने र केहीको हत्या पिन गरे। तिनीहरू भन्दछन्: हाम्रो हृदय पर्दामा छन्। होइन, बरु अल्लाहले तिनको नास्तिकताको कारणले तिनीलाई अभिशप्त गरेको छ, तसर्थ तिनीहरूमा आस्थावान अत्यन्त थोरै छन्। ( सुरत्ल बकर: ५७,५५)

यिनीहरूको कथाको आरम्भ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलामको युगबाट हुन्छ जब उहाँले आफ्ना दुई छोरा मध्ये एकलाई जसको नाम इस्माईल थियो मक्का नगरमा छाडे, र आर्को छोरो इस्हाक हजरत इब्राहीमसँगै नै बसे । अनि जब उनको छोरा इस्हाकबाट यअ्कूबको जन्म भयो र यअ्कूबबाट हजरत यूसुफको जन्म भयो, र अल्लाहले हजरत यूसुफलाई मिस्रको शासक बनायो, र हजरत यूसुफ र उनका भाइहरू बीच जुन ईर्ष्यांको घटना घटित भयो त्यसको विस्तृत वर्णन पिन कुरआनमा सूरतु यूसुफमा छ । यस्तै यअ्कूब अर्थात इस्राईलको यो सन्तित बढदै गयो जसलाई हामी बनी इस्राईल, अहले किताब, र इजराईली आदि भन्दछौं । अनि हजरत यूसुफ पश्चात सबै सन्देष्टाहरू बनी इस्राईलबाट नै पठाइए, मात्र अन्तिम सन्देष्टा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम हजरत इब्राहीमको दोस्रो छोरो इस्माईलको सन्तित अरब महाद्वीपमा नै बसोबास गिररह्यो यहाँसम्म कि समस्त सन्देष्टाहरूको समापक मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लमलाई त्यस मक्का नगरमा पठाइयो जुन नगरमा उहाँको पूर्वज हजरत इस्माईललाई हजरत इब्राहीम छाडेर गएका थिए ।

र यहूदीहरूलाई हजरत मूसाको माध्यमले तौरात प्रदन गरियो जसमा मार्गदर्शन थियो, एकेश्वरवादको शिक्षा थियो तर यी उत्पाती यहूदीहरूले हजरत मूसाको जीवनमा नै बाछोको पूजातर्फ प्रवृत्त भइसकेका थिए, जस्तोकि यसको वर्णन कुरआनमा यस प्रकार छ:

﴿ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ - وَأَنتُمُ

ظَلِمُونَ ﴿ أَنَّ ﴾ البقرة: ٥١

अर्थ : र, जब हामीले मूसासित चालिस रातको वाचा गऱ्यौं, अनि तिमीले उनको अनुपस्थितिमा बाछ्रोलाई पूज्न थाल्यौ र अपराधी बन्यौ । ( सूरतुल् बकर: ५१ )

र आर्को ठाउँमा अल्लाहको कथन छ :

﴿ وَجَنُوزْنَا بِبَنِيٓ إِسْرَّءِ يِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَواْ عَلَىٰ قَوْمِ يَعَكُفُونَ عَلَىٓ أَصْنَامِ لَهُمْ وَالْهَدُ قَالُواْ يَكُمُ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ لَكُمْ وَالْهَدُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ

## (٣) إِنَّ هَنَوُلاَءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَرَكِطِلُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (٣) قَالَ أَغَيْرَ اللهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهُا وَهُوَ فَضَلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ (١٤) ﴾ الأعراف: ١٢٨ - ١٤٠

अर्थ : र हामीले बनी इस्राईललाई समुद्र पार गरायौं। अनि तिनीहरू यस्ता मानिसहरूका समीपमा पुगे जुनिक आफ्ना केही देवताहरू छेउ बसेका थिए, भन्नथाले : "हे मूसा! हाम्रा निम्ति पनि यस्तै एउटा देवता नियुक्त गरिदिनुस् जस्तो कि यिनीहरूका यी देवताहरू छन्"। उनले भने कि साँच्चै नै तिमीहरूमा ठूलो अज्ञानता छ। यी मानिसहरू जुन काममा लागेका छन्, त्यो निश्चय नै ध्वस्त गरिनेछ र यिनीहरूको यो काम निराधार छ। उनले भने कि के अल्लाह बाहेक अरु कसैलाई तिम्रो उपास्य निर्धारित गरूँ, जबिक उसैले सबै संसारवालामाथि तिमीलाई श्रेष्ठता प्रदान गरेको छ। (सूरतुल् अअ्राफ १३८-१४०)

र आर्को ठाउँमा अल्लाहको कथन छ:

﴿ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُواْ هَلَذَآ إِلَهُ كُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِى ﴿ فَأَخْرَجَ لَهُ اللَّهِ مِنْ فَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴿ فَا فَيَنتُم بِهِ ﴿ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَرُونُ مِن قَبْلُ يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّمْنَ فَأَنْبِعُونِ وَلَطِيعُواْ أَمْرِى ﴿ فَالُواْ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِين حَتَّى يَرْجِعَ النَّا مُوسَىٰ ﴿ فَا لَهُ عَلَيْهِ عَكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ الْمُنا مُوسَىٰ ﴿ أَنْ اللَّهُ مَا مَا ٢٠ ٩ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

अर्थ: अनि त्यसले (सामेरीले) तिनीहरूको निम्ति एउटा बाछो निकालेर उभ्यायो अर्थात बाछोको आकृति जसको कि गाईको जस्तो आवाज पनि थियो अनि भन्न थाले कि यही तिम्रो पूजनीय हो? र मूसा (अलैहिस्सलाम) को पनि पूज्य तर मूसाले बिर्सिसकेको छ। के यी पथ विचलित मानिसहरूले यो पनि देख्दैनन् कि त्यसले न कुनै उत्तर दिन्छ र नत उसलाई तिनीहरूको हानि र लाभको कुनै अधिकार प्राप्त छ। र हारून ( अलैहिस्सलाम ) ले उनीहरूसित पहिले नै भनिदिएका थिए कि हे मेरो समुदायका मानिसहरू यस बाछोबाट त मात्र तिमीहरूको परीक्षा गरिएको हो, र तिम्रो वास्तविक पालनकर्ता त अल्लाह रहमान नै हो, तसर्थ तिमी सबैले मेरो अनुशरण गर र मेरो कुरा मान्दै गर। तिनीहरूले जवाफ दिए कि जबसम्म मूसा ( अलैहिस्सलाम ) हाम्रो पासमा आउँदैनन् हामी त त्यसैको पूजामा दृढ रहनेछौं। ( सूरतु ताहा ५८-९१)

बरु यी उदण्डीहरूले यो भन्न आँट पिन गरेका थिए कि हामी अल्लाहमाथि तबसम्म आस्थावान हुँदैनौं जबसम्म त्यसलाई यसै संसारमा आफ्नो आँखाले साक्षात हेरि नहालौं। जस्तोकि कुरआनमा अल्लाहले यिनीहरूको यस कथालाई यसरी वर्णन गरेको छ:

﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْـرَةً فَأَخَذَتُكُمُ ٱلصَّعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴿ الْمِقْرَةِ: ٥٥ الْبَقْرَةِ: ٥٥

अर्थ: र, जब तिमीहरूले मूसासित भन्यौ, कि ! हामी आफ्नो अगाडि प्रत्यक्ष रूपमा अल्लाहलाई न देखुन्जेल कदापि विश्वास गर्दैनौं, त तिमीले हेर्दा हेर्दै तिनीहरूमाथि चट्याङ्ग खस्यो। (सूरतुल् बकर: ५५)

र यस समूहलाई अल्लाहले रोजेको थियो र यिनीहरूलाई आकाशबाट खानुको लागि मन्न र सलवा (चरा र हलुवा) दिनहुँ प्रदान गर्दथ्यो, तर यी उदण्डीहरूले भन्न थाले कि हामीहरूलाई यो स्वर्गीय भोजन चाहिँदैन बरु हामीलाई चामल, काँक्रो, दाल प्याज ... आदि चाहियो जसरी कि यस क्राको वर्णन क्रआनमा यस प्रकार छ:

﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَهُوسَىٰ لَنَ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَحِدٍ فَأَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ
لَنَا مِتَا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَ آبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِها ۖ قَالَ
أَسَنَ تَبْدِلُونَ اللَّذِي هُوَ أَذْنَ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ الْهَبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ
أَسَنَ تَبْدِلُونَ اللَّذِي هُو أَذْنَ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ الْهَبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ

لَكُم مَّاسَأَلْتُمُّ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ مِّنَ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَالِكَ بِمَا عَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ (١٠) ﴿ البقرة: ١٦

अर्थ: र, जब तिमीले भन्यौ कि हे मूसा! हामी एउटै प्रकारको आहारमा सन्तुष्ट हुन सक्तैनौं। तसर्थ आफ्नो पालनहारसँग प्रार्थना गर्नुस् कि उनीले हाम्रो निम्ति साग-सब्जी, काँका, गहुँ, मसुरो र प्याज (आदि) जो जिमनबाट उम्रन्छन्, हामीलाई देउन्। उनले भने कि ठुलो कुराको सट्टा सानो कुरा किन चाहन्छौ ? ठीक छ! शहरतिर लाग, तिमीले चाहेको यी सबै कुरा पाउनेछौ। र, उनीहरूमाथि अपमान र अभाव लादियो र तिनीहरू अल्लाहका रिसका पात्र भए। यो यस कारणले भयो कि तिनीहरूले अल्लाहका आयतहरूलाई इन्कार गर्दथे र दूतहरूलाई अकारण मार्दथे। यो उनीहरूको अवज्ञा र ज्यादतीको परिणाम हो। (सूरतुल् बकर: ६१)

र आर्को ठाउँमा अल्लाहको फर्मान छ:

﴿ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَيِّ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَكُمُ أَوْمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوۤا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ ﴿ ﴾ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَكُمُ ۗ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوۤا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ ﴾ البقرة: ٧٥

अर्थ: र, तिमीहरूमाथि हामीले बादलको छायाँ गरिदिएँ र तिम्रा लागि मन्न र सल्वा उताऱ्यौं। हामीले दिएको पवित्र कुराहरू खाऊ, र उनीहरूले हामी माथि कुनै अन्याय गरेनन् बरु आफ्नै जिउमाथि अन्याय गर्दथे। ( सूरतुल् बकर: ५७)

र आर्को ठाउँमा अल्लाहको फर्मान छ:

﴿ وَقَطَّعْنَهُمُ ٱثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أَمُمَا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى إِذِ السَّمَا فَالْحَبَانَ الْمُحَالَ الْمُحَالَ الْمُحَكِرُ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ السَّسَقَنَهُ قَوْمُهُ وَأَنِ اَضْرِب بِعَصَاكَ الْمُحَكِرُ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ

اَثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنَا قَدْعَلِمَ كُلُ أَنَاسِ مَّشْرَبَهُمُّ وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَمُ وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَمُ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَن وَالسَّلُوئ كُمُّ أَنفُكُمُ مَا رَزَقْنَكُمُ مَّ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَونَ وَلَيْبَاتِ مَا رَزَقْنَكُمُ مَّ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمُونَ وَلَيْبَاتِ مَا رَزَقْنَكُمُ مَ وَمَا ظَلَمُونَ وَلَا عَرَاف: وَمَا ظَلَمُونَ وَلَا الْعَرَاف: اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ وَلَا عَرَاف: اللهُ عَلَيْمُ وَلَا عَلَيْهُمُ اللهُ وَلَا عَلَيْهُمُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ وَلَا عَلَيْهُمُ اللهُ وَلَا عَلَيْهُمُ اللهُ وَلَا عَلَيْهِمُ اللهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ

अर्थ: र हामीले उनलाई बाह्र घरानाहरूमा विभक्त गरी, सबैको बेग्ला-बेग्लै समूह निश्चित गरिदियौं। जब उनका कौमका मानिसहरूले पानी मांगे, तब हामीले मूसा ( अलैहिस्सलाम )लाई आदेश गन्यौं: "आफ्नो लट्टीले एउटा खास चट्टानमा प्रहार गर। अतः तुरुन्तै त्यसबाट बाह्र मूल फुटे र हरेक समूहले आफ्नो मूल थाहा पाइहाले। र हामीले उनीमाथि बादलको छायाँ गन्यौं, र उनीमाथि "मन्न" र "सलवा" उतान्यौं: हामीले तिमीलाई जे राम्रो कुरा प्रदान् गरेका छौं, त्यसलाई खाऊ" र उनीहरूले हाम्रो कुनै हानि गरेनन् बरु आफ्नै हानि गर्दथे। (सूरत्ल् अअ्राफ १६०)

र आर्को ठाउँमा अल्लाहको फर्मान छ:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُويٰ ﴿ ﴾ ﴿ هُ طه: ٨٠

अर्थ : हे बनी इस्राईल हेर, हामीले तिमीलाई तिम्रो शत्रुबाट छुटकारा दिलायौं र तिमीसित तूर पर्वतको दाहिनेतिरको वचन दियौं र तिमी माथि "मन्न र सलवा" उताऱ्यौं । (सूरत् ताहा ८०)

त जब यिनीहरू मन्न र सलवा खानुबाट पन्छे र दाल तरकारीको माँग गरे त अल्लाहको आदेश भयो कि बस्तीमाथि आक्रमण गर र त्यसमा विजयी भई यी समस्तलाई उब्जाएर खाऊ । त यिनी मूर्खहरूले भने: हे मूसा हामी त त्यहाँ युद्ध गर्न जाँदैनौ बरु तिमी र तिम्रो अल्लाह त्यस बस्तीमा गएर त्यसका बासिन्दाहरूसित युद्ध गरी उनीलाई पराजित गर, अनि मात्र हामी त्यस बस्तीमा प्रवेश गर्नेछौं । जस्तोकि अल्लाहले यसलाई कुरआनमा यसरी वर्णन गरेका छन् :

अर्थ: तिनीहरूले भने, हे मूसा ( अलैहिस्सलाम ) ! जबसम्म तिनीहरू त्यहाँ छन्, हामी कहिल्यै त्यहाँ जान सक्तैनौं । यसकारण तिमी र तिम्रो अल्लाह दुबै गएर लड़ाई गर, हामी यहाँ बिसरहने छौं । मूसा ( अलैहिस्सलाम )ले अल्लाहसँग बिन्ती गरे कि हे परवरिदगार ! मलाई आफू माथि र मेरा साखै भाइ बाहेक अन्य कसैमाथि कुनै अधिकार छैन, तसर्थ तिमीले हामीलाई यी अवज्ञाकारीहरूबाट अलग गरिदेऊ । आदेश भयो कि अब तिनीहरूको निम्ति चालीस वर्षसम्मको लागि पृथ्वी हराम गरिएको छ, यिनीहरू जंगल क्षेत्रमा यता-उता हिंडिराख्ने छन्, तसर्थ ती अवज्ञाकारीहरूको लागि तिमीले चिन्ता नगर । ( सूरतुल् माइदा २४-२६ )

अनि अल्लाहले उनीहरूको यस उदण्डताको कारण उनीलाई ४० वर्ष सम्मको लागि वन र मरुस्थलमा भौतिरिरहने यातना दियो।

र मूसा अलैहिस्सलाम पश्चात पिन यिनीहरूको माभामा अल्लाहले धेरै सन्देष्टाहरू पठायो जसरी दाऊद, यह्या जिक्रया, सुलैमान .... आदि, तर यिनीहरूले कुनै सन्देष्टामाथि पूर्ण विश्वास गरेनन्, बरु कसैको उपहास गरे, त कसैलाई कष्ट पुऱ्याए, त कसैको हत्याको दुसहास गरे त कितपयलाई हत्या पिन गरे । र मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम भन्दा अघि आएका सन्देष्टा हजरत ईसा मसीहलाई पिन मार्ने दुसहास गरेका थिए तर अल्लाहले उहाँलाई जीवितै आकाशमा उठाइहाल्यौ जस्तोकि कुरआनमा वर्णन छ:

अर्थ : र यो भन्नाको कारणले कि हामीले मिरयमको छोरा अल्लाहको रसूल ईसा मसीहलाई हत्या गिरसकेका छौं जबिक न तिनीहरूले ईसाको हत्या गरे नत उनलाई सूलीमा चढाए बरु तिनीहरूलाई उनीकै (ईसा मसीह) रूप जस्तो प्रतीत हुने आकार बनाइएको थियो । विश्वास गर जुन मानिसहरू उनको सम्बन्धमा मतभेद गर्दछन् तिनीहरू उनको वास्तिवक स्थितिबारे शंकामा परेका छन् र भ्रम बाहेक तिनीहरूलाई अरु कुनै ज्ञान छैन, र तिनीहरूले नि:सन्देह ईसाको हत्या गर्न सकेनन् । बरु अल्लाहले उनलाई आफूतिर उठाई लग्यो र अल्लाह सर्वशक्तिशाली तत्वदर्शी छ । र "अहले किताब मध्ये कोही बाँकी रहने छैन जसले हजरत ईसा( अलैहिस्सलाम )को मृत्यु भन्दा अगाडि नै उनीमाथि विश्वास" नगरोस् र कियामतको दिन उनी तिनीहरू विरुद्ध साक्षी हुनेछन् । ( सूरतुन्निसा १४७-१४९ )

त यिनीहरूको यो उदण्डता सन्देष्टाहरू प्रतिको थियो, र अल्लाहले अवतिरत गरेका निर्देशन र ग्रन्थहरू प्रति पिन यिनीहरू जस्तो उदण्ड कोही आर्को समूह मिल्नेवाला असम्भव छ । किनिक यिनीहरू समक्ष जुन निर्देशन आए पिन तुरुन्तै त्यसको इन्कारी भइहाल्थे वा त्यसको गलत व्याख्या गर्थे, वा त्यसलाई आफ्नो इच्छा अनुसार परिवर्तित गरिहाल्थे, जस्तो कि अन्तिम ग्रन्थ पिवत्र कुरआनमा यसको वर्णन यस प्रकार आएको छ :

﴿ اَفَنَظَمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ وَكُمْ أَلَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ اللهِ كَمَرَ يُحُرِفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهَ وَإِذَا لَقُواْ اللّهِ ثُمَّ يَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓا وَإِذَا لَقُواْ اللّهِ يَعْضِ قَالُوٓا اللّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُم بِدِ عِندَ رَبِكُمْ أَفَلا نَعْقِلُونَ اللّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُم بِدِ عِندَ رَبِكُمْ أَفَلا نَعْقِلُونَ اللهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُم بِدِ عِندَ رَبِكُمْ أَفَلا نَعْقِلُونَ اللهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُم بِدِ عِندَ رَبِكُمْ أَفَلا نَعْقِلُونَ وَمَنهُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُم بِدِ عِندَ رَبِكُمْ أَفَلا نَعْقِلُونَ أَوْلَا يَعْلَمُونَ أَنَا اللّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اللهِ وَمِنْهُمْ أَفَلا لَعْقَلُونَ هَا لَهُ مُ إِلّا يَظُنُونَ اللهِ لِيَشْتَرُوا أَمِينَ وَانَ هُمْ إِلّا يَظُنُونَ اللهِ لِيَشْتَرُوا أَمِنَ يَكُنُ بُونَ الْكِذِيمِ مَ وَوَيْلُ لَهُم مِّمَا كُنبَتَ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُم مِّمَا كُنبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُم مِّمَا كُنبَتَ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُم مِّمَا كُنبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُم مِّمَا لَاللهُ وَيَعْلِمُونَ اللّهُ إِلَيْنَا لِللّهُ وَيْلُ لَلْهُمْ مِنْ اللّهُ وَيْلُونَ اللّهُ الْمُؤْونَ فَلَا لَا عُلْمُ الْمُؤْنَ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْنَ اللّهُ الْعُونُ اللّهُ الْمُؤْنَ اللّهُ الْمُؤْنَ اللّهُ الْمُؤْنَ اللّهُ الْمُؤْنَ الللهُ الْمُؤْنَ اللّهُ الْمُؤْنَ اللّهُ الْمُؤْنَ اللّهُ الْمُؤْنَ اللّهُ الْمُؤْنَ اللّهُ الْمُؤْنَ اللّهُ الْمُؤْنُ اللّهُ الْمُؤْنَ اللّهُ الْمُؤْنُ الللّهُ الْمُؤْنَ اللّهُ الْمُؤْنُ اللّهُ الْمُؤْنَ اللّهُ الْمُؤْنُ اللّهُ الْمُؤْنَ اللّهُ ا

अर्थ : (मुस्लिमहरू हो !) के तिमी आशा गर्दछौ कि यिनीहरू तिमीहरू प्रति आस्थावान बनुन् ? हुन त ती मध्ये केहीले अल्लाहका कुरा सुनेर, जानी बुफी पिन त्यसलाई परिवर्तन गर्ने गर्दछन् । जब यिनीहरू मोमिनहरूसंग भेट्दछन्: त आफू आस्थावान भएको कुरा गर्दछन् । र जुनबेला आपसमा एक अर्कालाई भेट्दछन्, त्यितखेर भन्दछन् कि जुन कुरा अल्लाहले तिमीलाई प्रकट गरेको छ, त्यो तिमीले तिनीहरूलाई (मुस्लिमहरू) किन भिनहाल्छौ ? कि (अन्तिम दिन) त्यसैको सन्दर्भले तिम्रो पालनहारको अगाडि तिमीलाई दोषी ठहराइनेछ । के तिमी बुफ्दैनौ ? के यिनीलाई थाहा छैन कि, अल्लाहलाई यिनको भित्री र बाहिरी कुरा (सबै) थाहा छ । र तिनीहरू मध्ये केही यस्ता अनपढ छन्, जो आशाहरू बाहेक (अल्लाहको) किताब जान्दैनन् र तिनीहरूले अनुमान र अटकलबाजी मात्र गर्दछन् । उनीहरूलाई अनिष्ट छ, जो आफ्ना हातले किताब लेख्दछन् अनि भन्दछन् कि यो अल्लाहको तरफबाट हो तािक त्यसद्वारा तुच्छ साँसारिक लाभ प्राप्त गर्नसकोस् ।

तिनीहरूलाई आफ्नो हातबाट लेख्नुको कारण हानि छ र तिनीहरूलाई तिनको अनैतिक कमाइको कारण अनिष्ट छ। (सूरतुल् बकर: ७५-७९)

र आर्को ठाउँमा अल्लाहको फर्मान छ:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِنَتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَ هُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِئَبِ أُوْلَتَهِكَ يَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّهِ وَلَيْعَنْهُمُ ٱللَّهِ مَا لَكَعِنُونَ ﴿ الْسَالُ ﴾ البقرة:

अर्थ: जसले हामीबाट उतारेको आदेश र निर्देशनलाई लुकाउँछन्, यसको बाबजूद कि हामीले तिनीहरूलाई आफ्नो किताबमा स्पष्टरूपमा वर्णन गरेका छौ, त्यसता मानिसहरूलाई अल्लाहले र तमाम धिक्कार गर्नेहरूले धिक्कार्ने गर्दछन्। (सूरत्ल् बकर: १५९)

र आर्को ठाउँमा अल्लाहको फर्मान छ:

﴿ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ - وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاَشْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيَّا بِٱلْسِنَائِمِ مَ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينِ وَلَوَ أَنَّهُمْ وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيَّا بِٱلْسِنَائِمِ مَ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينِ وَلَوَ أَنَّهُمُ اللهُ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَٱنطُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَكُمْ وَأَقُومَ وَلَكِن لَعَنَهُمُ ٱللهُ يَكُفُوهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (اللهُ النساء: ٢١

अर्थ : केही यहूदीहरूले शब्दहरूलाई (अल्लाहले भनेका) तिनका ठीक ठाउँबाट परिवर्तित गरिदिन्छन् र भन्दछन् कि हामीले सुन्यौ र मानेनौं र (हाम्रा) सुन ! र तिम्रो न सुनिएकै अवस्थामा । र हाम्रो ध्यान राख तर यो भन्दा आफ्नो जिभ्रो बटारी धर्ममा खिसी गर्दछन् र यदि यिनीहरूले भनेको भए कि हामीले सुन्यौं र मानिहाल्यौ र (तपाई सुन्नुस् र हामीलाई हेर्नुस् त यो तिनिहरूको निम्ति धेरै राम्रो र उचित पनि हुन्थ्यो । तर अल्लाह तिनीहरूको कुफ्रको कारण तिनीहरूलाई अभिशप्त गरिहालेको छ तसर्थ थोरैले मात्र आस्था राख्दछन् । ( सूरतुन्निसा ४६)

### र आर्को ठाउँमा अल्लाहको फर्मान छ:

﴿ فَيُ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَكِرِعُونَ فِي ٱلْكُفَّرِ مِنَ ٱلَّذِينَ وَلَا تُوْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ مَن ٱلَّذِينَ قَلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ سَمَّعُونَ لِلْمَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللَّهُ الللَّهُ

خِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ المائدة: ٤١

अर्थ : हे पैगम्बर ! जुन मानिसहरू आपसमा अवज्ञाकारितामा प्रतिस्पर्धा गर्ने गर्दछन् तिनीहरूको पछाडि नपर्नुस्, तिनीहरूमध्ये केही यस्ता छन् जो मुखले भन्दछन् कि हामी मोमिन (आस्थावान) हों तर तिनको आत्माले ईमान ल्याएको हुँदैन र यहूदीहरूमध्ये केही यस्ता छन् जो गलत कुरा सुन्न अभ्यस्त छन् र तिनीहरूको जासूसी गर्दै हिंड्दछन् जुन अहिलेसम्म तपाईं कहाँ आएका छैनन् । तिनीहरूले शब्दहरू सही ठाउँबाट भिकी परिवर्तित गर्दछन् र भन्दछन् कि यदि तिमीलाई यही आदेश प्राप्त हुन्छ भने त्यसलाई स्वीकार गरिहाल्नु र यदि यो आदेश हुँदैन भने अलग्गै रहनु र यदि कसैलाई अल्लाहले बाटोबाट बिचिलत गर्न चाहन्छ भने त्यसको निम्ति तपाईलाई अल्लाहबाट अलिकित पनि अधिकार छैन । यिनी त्यस्ता मानिसहरू हुन् जसका हृदयलाई अल्लाहले पवित्र गर्न चाहेन । तिनीहरूको निम्ति संसारमा पनि ठूलो तिरस्कार छ र अखिरत (परलोक)मा पनि ठूलो सजाय छ । ( सूरतुल् माइदा ४१ )

र आर्को ठाउँमा अल्लाहको फर्मान छ:

﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ إِذْ قَالُواْ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى بَشَرِ مِّن شَى ۚ وَقُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى بَشَرِ مِّن شَى ۚ وَقُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى بَشَرِ مِّن شَى وَ قُلْ مَنْ أَنزُلَ ٱللَّهِ عَلَوْنَهُ، قَرَاطِيسَ ثَبُدُونَهُ اللَّهِ عَلَوْنَهُ، قُلِ ٱللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ تُبَدُونَهُ الْمَرْ تَعْلَمُواْ أَنتُمْ وَلَا ءَابَاۤ وَكُمْ قُلِ ٱللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ

فِي خُوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ اللهِ الأنعام: ٩١

अर्थ : र तिनीहरूले अल्लाहको जुन रूपमा आदर गर्न जान्नु पर्दथ्यो, त्यो जानेनन् । जब तिनीहरूले भने कि अल्लाहले मानिसमाथि केही पिन उतारेको छैन । भन्नुस् कि जुन किताब मुसा(अलैहिस्सलाम)ले लिएर आएका थिए, त्यसलाई कसले प्रदान गरेको छ, यसको विशेषता हो कि यो मानिसहरूको निम्ति प्रकाश र मार्गदर्शन हो र जसलाई तिमीहरूले अलग-अलग पानामा राखिराखेका छौ, त्यसका केही भागलाई त प्रकट गर्दछौ र धेरैलाई लुकाउँछौ । तिमीहरूलाई ती धेरै कुराहरू सिकाइयो जसलाई कि न तिमी जान्दथ्यौ र न त तिम्रा ठूला बडाले । भिनिदिनुस् कि (यस किताबलाई) अल्लाहले नै उतारेको छ तसर्थ तिनीहरूलाई उनको तुच्छ कुराहरूको बक्वासमा खेलिराख्न दिनुस् । ( सूरतुल् अन्आम ९१)

र यस्तै यिनीहरूले अल्लाहमाथि पिन दोषारोपण गरे र भन्न थाले कि उजैर अल्लाहका छोरा हुन् र हामी यहूदी समूह अल्लाहका पुत्र हौं। र भन्न थाले कि अल्लाह गरिब छ र हामी समृद्ध छौं ... र यस जस्ता अरु मिथ्यारोपण र दोषारोपण गरे। र अल्लाहलाई छाडी आफ्ना सन्तहरू र आफ्ना हवसहरूलाई नै आफ्नो पूज्य माने। कुरआनमा यसको विवरण यस प्रकार छ:

﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَكَرَىٰ خَنُ أَبْنَاؤُا ٱللَّهِ وَأَحِبَّتُوُهُۥ قُلُ فَلِمَ لَيُعَالَّ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَكَرَىٰ خَنُ أَبْنَكُوا ٱللَّهِ وَأَحِبَتُوهُۥ قُلُ فَلِمَ لَيُعَالِّ بُ مَن يُعَالِّ مُ وَيُعَذِّبُ مَن يُعَالِّمُ وَيُعَذِّبُ مَن

### يَشَآهُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللهُ ﴾ المائدة: ١٨

अर्थ : यहूदी र ईसाई भन्दछन् कि हामी अल्लाहका छोराहरू र उसका प्रिय हौं। तपाईले भनिदिनुस् कि त्यसो भए त्यसले तिमीहरूलाई तिमीहरूको अपराधको लागि सजाय किन दिन्छ ? (त्यो होइन), बरु तिमीहरू पनि अन्य सृष्टि गरिएका मनिसहरू जस्तै हौ। उसैले जसलाई चाहन्छ क्षमा प्रदान गर्छ र जसलाई चाहन्छ सजाय दिन्छ। आकाशहरू र पृथ्वी र जे जित तिनको बीचमा छन्, सबै अल्लाहकै सम्पत्ति हुन् र (सबैलाई) उसै छेउ फर्केर जानु छ। (सूरतुल् माइदा १८)

र आर्को ठाउँमा अल्लाहको फर्मान छ:

﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللّهِ مَغْلُولَةً عُلَّتَ أَيْدِيهِمْ وَلُحِنُواْ عِا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَ كَ كَثِيرً مِنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكَ مُلْشُوطَتَانِ يُنفِقُ كُنُّفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَ كَ كَثِيرًا مِنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكَ طُغْيَئنًا وَكُفُولًا فَاللّهُ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةَ فَكُلَّمَا أَوْقَدُواْ فَارَا لِللّهُ مِنْ اللّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ اللّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ اللّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ اللّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ اللّهُ اللّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ اللّهُ اللّهُ لَا يَحِبُ ٱلْمُفْسِدِينَ اللّهُ اللّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ اللّهُ اللّهُ لَا يُحِبُّ اللّهُ لَا يَحِبُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا يُحِبُّ اللّهُ لَا يَعْلَا مُنْ اللّهُ اللّهُ لَا يَعْلَى اللّهُ لَا يُحِبُّ اللّهُ لَا يُحِبُّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا يُحِبُّ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ال

كه المائدة: ٦٤

अर्थ: र यहूदीहरूले भने कि अल्लाहको हात बाँधिएको छ, (तर वास्तवमा) तिनीहरूकै हात बाँधिएको छ । र यस भनाईको कारण तिनीहरू तिरस्कृत भए बरु अल्लाहका दुवै हात खुल्ला छन् । जुन किसिमबाट र जित चाहन्छ खर्च गर्दछ । र (हे मोहम्मद सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम !) यो (कुरआन) जुन तिम्रो पालनकर्ताबाट तिम्रो लागि उतारिन्छ, यसको सन्दर्भमा तिनीहरूमध्ये धेरैको हठपूर्ण विद्रोह र इन्कारमा बृद्धि हुनेछ र हामीले तिनीहरूको आपसी शत्रुता र छलकपट कियामतको दिनसम्मको लागि राखिदिएका छौं । यिनीहरूले जब युद्धको ज्वाला दन्काउँछन्, तब अल्लाहले त्यसलाई निभाइदिन्छ यिनीहरूले धरतीमा उपद्रव र भगडा गर्न दगुरी रहन्छन् र अल्लाहले उपद्रवीहरूलाई प्रेम गर्दैन । (सूरतुल् माइदा ६४ )

र आर्को ठाउँमा अल्लाहको फर्मान छ:

﴿ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَاۤ أَلَّا نُوْمِنَ لِرَسُولٍ حَقَّىٰ يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُمُ ٱلنَّالُّ قُلُ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلُّ مِّن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَتِ يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُمُ النَّالُّ قُلُ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلُ مِّن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَتِ وَاللَّهُ وَهُمْ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ الله عَمران: اللهُ عَمران: اللهُ عَمران: اللهُ اللهُ اللهُ عَمران: اللهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

अर्थ: यी त्यस्ता मानिस हुन् जो भन्दछन् कि अल्लाहले आदेश गरे अनुसार जबसम्म कुनै पैगम्बर हामी छेउ यस्तो कुर्बानी लिएर आउँदैन जसलाई आगोले खाइदेओस् । तबसम्म हामीले विश्वास गर्दैनौ । भनिदिनुस् कि यदि तिमी साँचो हौ भने मभन्दा अघि कैयौं पैगम्बरहरू तिम्रा छेउ खुल्ला रूपमा अनेक चमत्कारहरूका साथ यो पनि ल्याए जुन तिमीहरूले भनिराखेका छौ । फेरि उनीहरूलाई तिमीहरूले किन माऱ्यौ ? ( सूरतु आले इम्रान १८३ )

र आर्को ठाउँमा अल्लाहको फर्मान छ:

## ٱلْكَنفِرُونَ ﴿ هُو ٱلَّذِي آرُسُلَ رَسُولَهُ، بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ، عَلَى ٱلدِّينِ صُلِّهِ عَلَى الدوبة: ٣٠٠

अर्थ : यहुदी भन्दछन् : उजैर अल्लाहको छोरा हुन् । र ईसाई भन्दछन् : मसीह अल्लाहको छोरा हुन् । यो वचन उनीहरूको आफ्नै मुखको कुरा हो । यिनीहरूले ती मानिसहरूको कुरा गिरराखेका छन् जसले यसभन्दा अघि इन्कार गिरसकेका छन् । अल्लाहले यिनीहरूलाई अन्त्य पार्नेछ ! अतः यिनीहरू कता लाग्दैछन् ? यिनीहरूले अल्लाहलाई छाडी आफ्ना पादरी र सन्तहरू र मिरयमको छोरा मसीहलाई आफ्ना पालनहार बनाए, जबिक यिनीहरूलाई मात्र एक एकलै अल्लाहकै उपासनाको आदेश दिइएको थियो, जस बाहेक कोही सत्य पूजनीय छैन । ऊ उसको साभोदार ठहराउने कार्यबाट मुक्त छ । उनीहरू चाहन्छन् कि अल्लाहको प्रकाशलाई आफ्नो मुखले निमाइदिउन्, तर अल्लाह आफ्नो प्रकाशलाई पूर्ण नगिर छाड्नेछैन, चाहे इन्कार गर्नेहरूलाई जितसुकै अप्रिय लागोस् । उसैले आफ्नो रसूललाई मार्गदर्शन र सत्य धर्म सिहत पठाएको छ तािक यसलाई अरु अन्य धर्महरूमािथ अधिपत्य प्रदान गरोस् । यद्यपि बहुदेववादीहरूलाई नराम्रो लागोस् । ( सूरतुत्तौबा ३०-३३ )

यस्तै यिनीहरू अल्लाहका निष्ठावान भक्तहरूको पनि हत्या गर्नुमा अगाडि नै छन्, यस्तै निर्दोषको हत्या गर्नुमा पनि यिनीहरूलाई दया आउँदैन । कुरआनले एउटा कथा हामीहरू समक्ष वर्णन गरेको छ जसमा पूर्ण शहरका बासिन्दाहरूलाई मात्र एक अल्लाहमा विश्वास गर्नुको कारण यिनीहरूले आगोमा जलाई भस्म गरिदिएका थिए । यस कथाको वर्णन कुरआनमा यस प्रकार आएको छ :

﴿ قَنِلَ أَصْحَابُ ٱلْأُخَذُودِ ١٤ النَّارِ ذَاتِ ٱلْوَقُودِ ١٥ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ١٠ وَهُمْ عَلَيْهَا فَعُودٌ ١٠ وَهُمْ عَلَيْهَا مَنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ

# ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴿ ٱلَّذِى لَهُ, مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ اللَّهِ مَالَكُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَذَابُ جَهَنَمَ شَهِيدُ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَذَابُ جَهَنَمَ وَلَمُ مَعَذَابُ الْحَرِيقِ ﴿ اللَّهِ وَجَاءَ اللَّهُ عَذَابُ الْحَرِيقِ ﴿ اللَّهِ وَجَاءَ اللَّهُ عَذَابُ الْحَرِيقِ ﴿ اللَّهِ وَجَاءَ اللَّهِ عَذَابُ الْحَرِيقِ ﴿ اللَّهِ وَجَاءَ اللَّهُ عَذَابُ الْحَرِيقِ ﴿ اللَّهِ وَجَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْحَالَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْفُلِي اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللْمُ الْمُؤْمُ

अर्थ: कि खाल्टो (खन्नेहरू) नष्ट गिरए। त्यो एउटा आगो (थियो खाल्टोहरू) जसमा इन्धन (हालिएको थियो)। जबिक उनीहरू त्यसका विरपिर बसेका थिए। र मुस्लिमहरू सँगै जे गर्ने गरेका थिए त्यो आफ्नो सामु देखिरहेका थिए। यिनीहरूले ती मोमिनहरू सँग (कुनै अन्य अपराधको) बदला लिइरहेका थिएनन्, मात्र यस बाहेक कि उनीहरू अल्लाहमाथि ईमान राख्दथे जो अत्यन्त अधिपत्यशाली र प्रशंसनीय छ। जसको निम्ति आकाशहरू र पृथ्वीहरूको सत्ता छ र अल्लाहको सामु हरेक वस्तु छ। नि:संदेह ज-जसले ईमानवाला पुरुष र ईमानवाली स्त्रीहरूलाई दु:ख दिए, अनि प्रायश्चित गरेनन्, त उनीहरूको निम्ति नर्कको यातना हुनेछ र पोलिने यातना पिन छ। (सूरतुल् बुरूज ४-१०)

र यस कथालाई इमाम मुस्लिमले विस्तारले सहीह मुस्लिमको हदीस नं. ३००५ मा वर्णन गर्नु भएको छ, र इमाम तिर्मिजीले सुनने तिर्मिजीमा हदीस नं. ३३३१ मा वर्णन गर्नु भएको छ।

र यित मात्र होइन सन् ६१४ ई. मा यिनी यहूदीहरूले बैतुल् मुकद्दसमा ९०,००० मान्छेहरूको हत्या गरे जसमा वृद्ध महिला र बच्चाहरू पिन थिए , जस्तो कि हुनरी हार्ट फलमानले आफ्नो लेख ( History of chetews) मा लेख्नु भएको छ ।

र सन् १९४८ ई. मा जब इस्राईलले फलस्तीनमाथि जबरजस्ती कब्जा गरेर त्यसलाई इस्राईलको नाम दियो त्यस समय पनि लगभग १३,००० फलस्तीनीहरूको हत्या गरे र ८०००० फलस्तीनीहरूलाई देशनिकाला गरे, र लगभग ४१८ गाउँ र नगरलाई ध्वस्त पारे । ( मफाहीमुल् हुर्रिया वतत्वीकातुहा लेखकः डा. अब्दुल् अजीज अल् हुमैदी, प्रोफेसर उम्मुल कुरा विशवविद्यालय पवित्र मक्का सउदी अरब )

र यिनीहरू सन् १९४८ ई. देखि आजसम्म निर्दोष फिलस्तीनीहरूको हत्या गर्दै आएका छन्, र उनीहरूको देशमाथि अतिक्रमण गरेर एक दुई एक दुई नगरमा कब्जा गर्दै आधा भागभन्दा अधिकमाथि आफ्नो अधिपत्य जमाइसकेका छन् । र दोस्रोतर्फ लेबनानमाथि पनि आक्रमण गर्दै आएका छन्, जस्तो कि सन् १९९६ ई. मा १६ दिन सम्म लेबनानमाथि आक्रमण गरेका थिए जसमा हजारौं महिला र बच्चाहरू समेतको हत्या गरिएको थियो ।

अर्थात यहूदी समूह विश्वको सबैभन्दा दुष्ट, उदण्ड, र अभिशप्त समूह हो । यस्तो समूहको उदाहरण कतै पिन मिल्नु असम्भव छ । अल्लाहले यिनीहरूको उदण्डताको कारण यस संसार र परलौकिक जीवनमा तिरस्कृत र अभिशप्त गरेको छ, र यस संसारमा नै यिनीहरूमाथि नानाथरीका प्रकोपहरू अवतिरत गरेको छ । जसमध्ये केहीको दृष्टान्त कुरआनमा वर्णन गरिएको छ । उदाहरणको लागि यस दृष्टान्तलाई हेर्नुस् जसमा अल्लाहले यिनीहरूलाई शनीवारको दिन माछाको शिकार गर्नुबाट रोकेको थियो तर यिनीहरूलो अल्लाहिसत नै क्षल गर्ने योजना बनाए त अल्लाहले यिनीहरूलाई तिरस्कृत बाँदरहरू बनाइदियो । यस घटनाको वर्णन कुरआनमा यस प्रकार छ :

﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَلْسِءِينَ أَنَ فَعُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَلْسِءِينَ أَنَ فَعُلْنَاهَا وَمَوْعِظَةً

لِلْمُتَّقِينَ اللَّ ﴾ البقرة: ٦٥ - ٦٦

अर्थ: र तिमीलाई नि:सन्देह ती मानिसहरूको जानकारी छ, जो तिमीमध्ये, शनिवारको दिनमा सीमा नाघिसकेका थिए र हामीले पनि उनीहरूलाई भनिदियौं, तिमीहरू अपमानित बाँदरहरू भइहाल। यसलाई हामीले पहिला आएका र पछि आउने मानिसहरूको लागि दृष्टान्त र आस्थावानहरूका लागि उपदेश र नसीहत बनायौं। ( सूरतुल् बकर: ६४,६६) ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَنِ ءَامِنُواْ مِا نَزَلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَظْمِسَ وُجُوهَا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَبَ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ النساء: ٧٤

अर्थ: हे किताबवालाहरू हामीले जे उतारेका छौ जसले तिम्रो पासमा जो छ त्यसको पिन पुष्टि गर्देछ, त्यसमाथि ईमान ल्याऊ। यसभन्दा अगाडि कि हामीले मानिसहरूको अनुहार बिगारी तिनलाई पिठ्यूतिर फर्काइदिऊँ अथवा तिनीहरूलाई अभिशप्त गरौं जस्तो कि शनिबार वालाहरूलाई अभिशप्त गरेका थियौ, अल्लाहले जुन कुराको आदेश दियो त्यो भएर नै रहन्छ। (सूरतुन्निसा ४७)

﴿ وَسَّكَ لَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ وَسَّلَةِ هُمْ شَرَعًا يَعُدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعًا وَيَعْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ أَتِيهِمْ حَكَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَيَعْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ أَكَالِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَيَعْمَ لَا لَهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَهُمْ يَنَقُونَ الله مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَهُمْ يَنَقُونَ الله فَي فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا فِي السَّوَةِ وَأَخَذَنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَعِيشٍ بِهِ قَلْمَا كَانُوا يَقْسُقُونَ عَنْ السَّوَةِ وَأَخَذَنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَعِيشٍ بِمَا كَانُوا يَقْسُقُونَ عَنْ السَّوَةِ وَأَخَذَنَا ٱلَّذِينَ ظَلْمُوا بِعَذَابٍ بَعِيشٍ بِمَا كَانُوا يَقْسُقُونَ فَلَا اللهُ مُؤْوا عَنَهُ قُلْنَا لَمُمُ كُونُوا قِرَدَةً وَاللَّهُ مُؤَا عَنَهُ قُلْنَا لَكُمْ كُونُوا قِرَدَةً وَلَا عَنْ مَا ثَهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَمُمْ كُونُوا قِرَدَةً وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الل

خُسِوِينَ الله ﴾ الأعراف: ١٦٣ - ١٦٦

अर्थ: तपाईले उनीहरूसित त्यस बस्तीको विषयमा सोध्नुस्, जो सागरतट्मा अवस्थित थियो र जब तिनीहरूले "साताको" बारेमा सीमा उल्लघंन गर्दथे, जब उनका साताको दिन तिनका माछाहरू खुल्लारूपमा तिनीहरू समक्ष पानीको सतहमाथि आउन्थे, र जब उनको साताको दिन हुँदैनथ्यो तब तिनीहरू उनको सामुन्ने आउँदैनथे। यसप्रकार हामीले उनलाई अवज्ञाकारी भएको कारणले परीक्षामा पार्दथ्यौं। र जब तिनीहरूको एक समूहले यस्तो भन्यो: कि "तिमी यस्ता मानिसहरूलाई किन उपदेश दिन्छौ, जसलाई अल्लाह नष्ट गर्नेवाला छ, वा जसलाई कठोर यातना दिनेवाला छ, " उनले भने: "तिम्रो पालनकर्ता समक्ष आफूलाई निरपराध सिद्ध गर्नको निम्ति, र यसकारण कि कदाचित यिनीहरू डर मानुन्।" अनि जब तिनीहरूले त्यो कुरा बिर्सिहाले जुन कुरा उनलाई सम्भाइएको थियो, त हामीले उनीहरूलाई त बचाइहाल्यौं जसले नराम्रो कुराबाट रोक्दथे, र अत्याचारीहरूलाई उनको अवज्ञाको कारणले कठोर यातनामा जकडिहाल्यौं। (सूरतुल् अअ्राफ १६३-१६६)

यस्तै जब यिनीहरूसित भिनयो कि यो ऊँट्नी अल्लाहको चमत्कार हो यसलाई कष्ट निदनु होला, त यिनीहरूले त्यसको घुँडाको नसा नै काटिदिए र त्यसलाई मारे, अनि अल्लाहको प्रकोप यिनीहरूलाई आइसमात्यो । कुरआनमा यो घटना यसरी वर्णन छ :

﴿ ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَدِلِحًا قَالَ يَعَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ عَيْرُهُۥ هُو أَنشا كُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمْ تُوبُواً إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ عَيْرُهُۥ هُو أَنشا كُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمْ تُوبُواً إِلَيْهِ إِنَّ وَيَنْ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ ا

ذَالِكَ وَعَدُّ عَيْرُ مَكَٰذُوبٍ ۞ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا بَعَيْسَنَا صَلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، بِرَحْمَةِ مِّنتَا وَمِنْ خِزْي يَوْمِينَةً إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِىُ ٱلْعَزِيرُ ٣ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَرِهِمْ جَثِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمِينَ ﴿ اللَّهُ وَالْقَلَيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَرِهِمْ جَثِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللّ

کچ هود: ۲۱ - ۲۷

अर्थ : र "समद" को समदायितर तिनीहरूको भाइ "सालेहलाई" ( पठायौं) त उनले भने: "हे मेरो कौमका मानिसहरू ! तिमी अल्लाह कै पजा गर उस बाहेक तिम्रो अरु कोही सत्य पजनीय छैन, उसैले धर्तीबाट तिम्रो उत्पति गऱ्यो र त्यसैमा स्थापित गऱ्यो. तसर्थ ऊसित क्षमायाचना गर र उसको अगाडि प्रायश्चित गर। नि:सन्देह मेरो पालनकर्ता नजिक पनि छ र (प्रार्थनालाई) स्वीकार गर्नेवाला (पनि) छ।"तिनीहरूले भने: हे "सालेह" ! यसभन्दा अगाडि हामीले तिमीबाट धेरै आशा गर्दथ्यों । के तिमीले हामीलाई ती क्राहरूको पूजाबाट मनाही गर्दछौ, जुन हाम्रा पूर्वजहरूले गर्दै आएका हुन्? र जुन कुरातिर तिमीले हामीलाई आहवान गर्दछौ, यसमा हामीलाई गम्भीर शंका छ।"सालेहले भने: "हे मेरो कौम ! यस क्रातिर विचार गर कि यदि मसँग आफ्नो पालनकर्ताको स्पष्ट प्रमाण छ र उसले मलाई आफ्नो तर्फबाट रहमत प्रदान गरेको छ. र फोरि मैले अल्लाहको आदेश उल्लंघन गरें भने उसको अगाडि कसले मेरो सहायता गर्नेछ ? तिमीले त मेरो हानिमा बृद्धि गरिरहेका छौ ।"र हे मेरो समुदायका मानिसहरू ! यो अल्लाहको ऊँटनी तिम्रो निम्ति पठाइएको एउटा चमत्कार हो तसर्थ यसलाई छाडिदेऊ, ताकि अल्लाहको पृथ्वीमा चरोस् र त्यसलाई कुनै प्रकारको दुःख निदन्, अन्यथा तिमीलाई शीघ्र नै सजाय आइसमात्ने छ । तैपनि तिनीहरूले त्यसको घुँडाको नसा काटेर मारिहाले, अनि सालेहले भनेः "कि आफ्ना घरहरूमा तीन दिनसम्म आनन्द लिइहाल । (त्यसपिछ तिम्रो अन्त हनेछ। यो वचन असत्य होइन।" फेरि जब हाम्रो आदेश आइहाल्यो तब हामीले सालेह र उनको साथमा ईमान ल्याएकाहरूलाई आफ्नो कृपाले बचाइहाल्यौं, र त्यस दिनको तिरस्कारबाट पनि, नि:सन्देह

तिम्रो पालनकर्ता एकदम बिलयो र सर्वशक्तिमान छ। र अत्याचारीहरूलाई शक्तिशाली विस्फोटले समातिहाल्यो अनि तिनी आफ्नै घरहरूमा घोप्टो परिरहे। (सूरतु हूद ६१-६७)

र आर्को ठाउँमा अल्लाहको फर्मान छ:

﴿ إِنَّا مُرْسِلُوا ٱلنَّاقَةِ فِنْنَةً لَّهُمْ فَأَرْتَقِبْهُمْ وَأَصْطَبِرُ ﴿ اللَّهُ وَنَبِنَهُمْ أَنَّ ٱلْمَآءَ فِسْمَةُ المِّنَهُمُ كُلُ شِرْبِ مُحْفَرُ ﴿ اللَّهُ فَنَادُواْ صَاحِبُهُمْ فَنَعَاطَى فَعَقَر ﴿ اللَّهُ فَكَفَ كَانَ

عَذَابِي وَنُذُرِ اللَّهِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَحِدَةً فَكَانُواْ كَهَشِيمِ ٱلْمُحْفَظِرِ الله ﴾ القمر ٢٧ - ٢١

अर्थ: नि:सन्देह हामीले उनको परीक्षाको निम्ति उँटनी पठाउने छौं, तसर्थ (हे सालेह) तिमी उनको प्रतिक्षा र धैर्य गर। हो उनीहरूलाई सूचित गरिदेऊ कि पानी उनीहरूका बीच बाँडी सिकएको छ। प्रत्येक व्यक्ति आफ्नो पालोमा आउनु पर्नेछ। उनीहरूले आफ्नो साथीलाई डाँके, जसले (उँटनीमाथि) प्रहार गऱ्यो र उसको घुँडाको पछाडिको नसा काटिदियो। तसर्थ मेरो यातना र तर्साइ कस्तो रह्यो ? हामी उनीहरूमाथि एउटा चित्कार (विष्फोट) पठायौँ, अनि उनीहरू यस्तो भैहाले जस्तो खेतीको आली बनाउँदा मडारिएको घाँसहरू। ( सूरतुल् कमर २७-३१)

र यस्तै बगैचावालाहरूको पिन वृतान्त छ कि जब उनीहरूले दान गर्नुबाट पन्छे त अल्लाहले उनको वगैचामाथि प्रकोप अवतरित गरिदियो । र यस कथालाई अल्लाहले यसरी वर्णन गरेको छ :

﴿ إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كُمَا بَلَوْنَآ أَصْعَابَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُواْ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿ ۖ وَلَا

يَسْتَنْنُونَ ١١٠ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآبِفُ مِن زَبِكَ وَهُمْ نَآبِهُونَ ١١٠ فَأَصْبَحَتْ كَأَلْصَرِيم ١٠٠

فَنَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ١١٠ أَنِ ٱغْدُواْ عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِمِينَ ١١٠ فَٱنطَلَقُواْ وَهُمْ

### يَنَخَفَنُونَ اللَّهِ أَنَلًا يَدْخُلُنَهَا ٱلْيُومَ عَلَيْكُم مِسْكِينٌ اللَّهِ وَعَدَوًا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ السّ

فَلَمَّا رَأُوْهَا قَالُواْ إِنَّا لَضَآ الُّونَ ﴿ ثُنَّ بَلْ نَحَنُ مَخُرُومُونَ ﴿ ٢٧ - ٢٧ - ٢٧

अर्थ: नि:संदेह हामीले उनीहरूको यस्तै प्रकारले परीक्षा लिएका छौं जुन प्रकारले बागवालाहरूको परीक्षा लिएका थियौं, जबिक उनीहरूले कसम खाए कि प्रातःकाल हुनासाथ अवश्य त्यस बगैचाका फल टिप्नेछौं। र "इन्शाअल्लाह"(यिद अल्लहले चाह्यो) भनेनन्, तसर्थ उनीहरूमाथि उनीहरू सुतिराखेकै बेलामा तिम्रो पालनकर्ताको तर्फबाट एउटा विपदाले चक्कर लगाई हाल्यो। तब त्यो बगैचा यस्तो भइहाल्यो जस्तो कि काटिएको खेती, जब बिहान भयो तब उनीहरूले एक अर्कालाई पुकार्न थाले, कि यिद तिमीले फल टिप्नु छ भने आफ्नो खेतीमा बिहानै आइपुग। फेरि तिनीहरू विस्तारै-विस्तारै यो कुरा गर्दे हिंडे। कि आज यहाँ तिम्रो पासमा कोही गरिब आउन नपाओस्, र उनीहरू लम्कदै बिहानै पुगे, कि हामी सामर्थ्यवान हुनेछौं। जब उनीहरूले बागलाई देखे त भन्नथाले कि हामी निश्चय नै बाटो बिर्सिसकेका छौं, होइन, होइन बरु हाम्रो भाग्य नै फेरी सक्यो। (सूरतुल् कमर १७-२७)

यस्तै जब यिनीहरूलाई नापतौलमा कमीबेशी गर्नुबाट रोकियो तै पनि यिनीहरू आफ्नो अटेरीमा मस्त भई अल्लाहको आदेशको उल्लंघन गरे, अनि अल्लाहले यिनीहरूमाथि आफ्नो कष्टदायक यातना अवतरित गऱ्यो । अल्लाहले यसको वृतान्त यसरी वर्णन गरेको छ :

﴿ ﴿ وَإِلَىٰ مَذَيَنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا نَنقُصُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّ أَرَىٰكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ مُحِيطٍ ( ﴿ وَيَقَوْمِ أَوْفُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَاتَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ

وَلَا تَعْثَوْاْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١٠٠ بَقِيَتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَۚ وَمَا أَنَاْ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ (٥) قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَآ أَوۡ أَن نَفَعَلَ فِيٓ أَمُولِنَا مَا نَشَـٓؤُٓأُ إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ ﴿ قَالَ يَقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَأً وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَا كُمُّ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ اللهِ وَيَنْقُومِ لَا يَجُرِمَنَّكُمْ شِقَاقِىٓ أَن يُصِيبَكُم مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٌ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنكُم بِبَعِيدٍ ١٠٠٠ وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِۚ إِنَّ رَبِّ رَحِيمٌ وَدُودٌ 🖤 قَالُواْ يَشْعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَىكَ فِينَا ضَعِيفًا ۖ وَلَوْ لَا رَهُطُكَ لُرَجَمْنَكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْمَنَا بِعَزِيزِ ﴿ قَالَ يَكَفُومِ أَرَهُطِي أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيظً اللَّهُ وَكَفَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَلِمِلٌّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوكَاذِبٌ وَٱرْتَـقِبُوٓاْ إِنِّي مَعَكُمُ رَقِيبٌ اللَّهُ وَلَمَّا جَاءَ أَمُّرُنَا نَجَيَّنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ. بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِينرِهِمْ جَنْثِمِينَ ﴿ اللَّهُ لَهُ هُود: ٨٤ - ٩٤

अर्थ : र मदयनितर उनका भाइ "श्ऐबलाई" पठायौं, त उनले भनेः "हे मेरो सम्दाय ! अल्लाहकै उपासना गर, उस बाहेक अरु कोही सत्य पूजनीय छैन । र नाप तौलमा पनि कमी नगर । मैले त तिमीलाई समृद्ध देख्दछ र मलाई तिम्रो बारेमा एउटा यस्तो दिनको सजायको भय छ जुन तिमीलाई आएर घेरिहाल्छ।"र हे मेरो कौम ! नाप र तौल न्यायपूर्ण रूपले गर्देगर र मानिसहरूलाई तिनीहरूको कुराहरूमा कमी नगर र पृथ्वीमा उपद्रव र उत्पात नमचाऊ । अल्लाहद्वारा हलाल भनिएको जे छ तिम्रो लागि धेरै राम्रो छ, यदि तिमी ईमान वाला हौ। र म तिमीमाथि संरक्षक होइन । तिनीहरूले जवाफ दिए हे शुऐब ! "के तिम्रो नमाजले तिमीलाई यो आदेश दिन्छ कि पूर्वजहरूले पूज्दै आएका छन्, हामीले तिनलाई छाडि्दिऔं, र आफ्नो सम्पत्तिबाट ज्न काम हामी लिन चाहन्छौ त्यो गर्न पनि छाडी देऔं। तिमी त साह्रै कोमल हृदयका र सत्यनिष्ट मानिस हौ ।"उनले भने: "कि हे मेरो कौम ! हेर त यदि मसँग आफ्नो पालनकर्ताबाट स्पष्ट प्रमाण प्राप्त छ, भने र उसले मलाई आफ्नो तर्फबाट पवित्र जीविका दिएको छ । र म चाहन्न कि जुन कुरोबाट तिमीलाई मनाही गर्छ् स्वयम् मैले नै त्यो गर्न थालूँ। मत जहाँसम्म हुनसक्छ (तिम्रो) सुधार चाहन्छ । र मेरो क्षमता अल्लाहकै कृपाले छ । म उसैमाथि भरोसा राख्दछु र उसैतिर प्रवृत्त हुन्छु।''र हे मेरो कौमका मानिसहरू कतै ! मेरो विरोध तिमीलाई त्यस्तो सजायको हकदार नबनाओस् जुन नूहको कौम वा हुदको कौम वा सालेहको कौमलाई भएको थियो । र लूतको कौम त तिमीबाट केही टाढा छैन । तिमी आफ्नो पालनकर्तासित क्षमा माँग र उसको अगाडि प्रायश्चित गर । निश्चित रूपमा मेरो पालनकर्ता दयावान (र) माया गर्नेवाला छ । तिनीहरूले भनेः हे शुऐब ! तिम्रा धेरै जसो क्राहरू हामीले ब्भदैनौं र हामीले देख्दछौ तिमी धेरै कमजोर पनि छौ, र यदि तिम्रा खानदानको ख्याल नभएको भए हामीले तिमीलाई ढुङ्गा हानेर समाप्त पारिदिन्थ्यौं, र तिमीलाई हामीविरुद्ध शक्ति पनि छैन। मानिसहरू ! के मेरा दाज्भाइहरूको सम्मान तिम्रो लागि अल्लाहभन्दा धेरै छ । र यसकारण तिमीले उसलाई आफ्नो पछाडि राखेका छौ । नि:सन्देह मेरो पालनकर्ताले त तिम्रा सम्पूर्ण क्रियाकलापलाई घेरेको छ।''र हे मेरो कौमका मानिसहरू तिमी आफ्नो ठाउँमा काम गर्दें जाऊ, म (आफ्नो ठाउँमा) गर्दें जान्छु। तिमीलाई छिट्टै थाहा भइहाल्ने छ कि तिरस्कारपूर्ण सजाय कसमाथि आउँछ र भूठाको छ। तिमी प्रतिक्षा गर, म पनि तिम्रो साथमा प्रतिक्षा गर्छु। र जब हाम्रो सजाय आइपुग्यो, त हामीले "शुऐबलाई" र ती मानिसहरू जसले उनको साथमा ईमान लाएका थिए, आफ्नो कृपाले बचाइहाल्यौं र जो अत्याचारी थिए तिनलाई प्रचन्ड विस्फोटनले आफ्नो चपेटामा लिइहाल्यो, जसलेगर्दा तिनीहरू आफ्नो घरमा लम्पसार परिहाले। (सूरतु हूद ८४-९४)

र यस जस्ता धेरै वृतान्तहरू छन् जसबाट यिनीहरूको उपद्रव र उत्पातको पृष्टि भइहाल्छ । र यो पिन प्रष्ट हुन्छ कि यिनीहरूले प्रत्येक सन्देष्टालाई भूट्ठा भने र त्यसको अवहेलना गरे, र अल्लाहले अवतिरत गरेका निर्देशनहरूलाई परिवर्तित गरे, त यसै कारण अल्लाहको अभिशाप र तिरस्कारको अधिकारी भए, र सबैभन्दा मनोनीत र प्रिय समूह हुँदा हुँदै सबैभन घृणित र अपमानित समूहमा परिणत भए

### यहूदीहरूका प्रमुख गुट र समूहहरू

इहूदीका प्रमुख तीन गुटहरू छन्:

१- सहयूनीया ।

२- मासूनीया।

३- यहूद अद्दोनमा।

### १-सहयूनीया

सहयूनीया भनेको त्यो समूह हो जुन आफूलाई सहयून पर्वततर्फ संलग्न गरेर नामाकरण गरेको छ जुन पर्वत फिलस्तीनमा बैतुल् मुकद्दसको छेउमा छ ।

र यस समूहको उद्देश्य छ कि फलस्तीनबाट त्यहाँका आदिबासी मुसलमानहरूलाई निष्कासित गरिदिउन् । र यसै उद्देश्यको पूर्तिको लागि यिनीहरू दिनरात पिरश्रम गरिरहेका छन् । र यिनीहरूको यो धारण रहेको छ कि कुदसलाई जसरी पिन मुसलमानहरूबाट स्वच्छ गर्नु पऱ्यो चाहे यसको लागि रगतको नदी किन नबगाउन् परोस् । र साथै यो आह्वान पिन गरिरहेका छन् कि संसारका समस्त यहूदीहरू प्रवास गरेर बैतुल् मुकद्दसमा आउन्, र यहाँ इस्राइलको भ्रणमा कार्यरत रहुन् । ( अत्तौइतुल् इस्लामीया मक्कतुल् मुकर्रमा, प्रकाशन सृंख्ला ४ , सन् १९७८ ई. )

यस समूहको स्थापनाः यस समूहको स्थापना लगभग ईसा मसीहको जन्मभन्दा ४३८ वर्ष पहिला भयो, र दुनियाको सामुन्ने पूर्णरूपले १८९३ ई.मा zionism को नामले जाहेर भयो।

र वर्तमानमा जुन zionism अर्थाता सहयूनीया छ यसको वास्तिविक संस्थापक तीवदर हिरतजल हो, जसले सन् १८९७ ई. मा यहूदीहरूको भब्य समारोह गऱ्यो, र यहूदीहरूको लागि देश (इस्राईल) बनाउनुमा जोर दियो । ( अल् कवल् खफीया लेखकः फराइ, र मुवामेरतुस्सहयूनीया अलल् आलम्, लेखकः अहमद अब्दुल् गफ्फार अत्तार )

### सहयूनी यहूदीहरूका केही प्रमुख धारणा र आस्थाहरू

सहयूनीहरू आफ्नो आस्थाको आधार बदलिएको तौरात old testament बाट र हिरतजलले बनाएको कानूनबाट लिएका छन् जसलाई "बुर्तुकालात हुकमाए सहयून" भनिन्छ । सहयूनीहरू यहूदी मात्र त्यसैलाई मान्दछन् जुन बनी इस्राईल अर्थात यअ्कूबको सन्तितबाट होस् । र यिनीहरूको यो धारणा रहेको छ कि समस्त ब्रह्माण्डमा यिनैको वर्चस्व जुनसुकै तिरकाले पिन कायम हुनु पऱ्यो ।

र यिनको यो पिन धारणा छ कि धर्मको वर्चस्वको युगको समाप्ति भयो अब ऊर्जाको र रुपैयाँको वर्चस्वको युग आयो, यसले यसमाथि हाम्रो अधिपत्य अति जरुरी छ, र यसलाई आफ्नो वशमा गर्नुको लागि जुन सुकै तरिका अपनाएमा कुनै दोष छैन।

र यिनीहरूको यो पनि धारणा छ कि समस्त संसारका बासिन्दाहरूलाई कुबाटो, व्यभिचार, अत्याचारतर्फ आकर्षित गराऊ ताकि हाम्रो उद्देश्य प्राप्तिमा कोही पनि वाधा हाल्न नसकोस् ।

र यिनीहरूको यो पनि धारणा छ कि आफ्नो उद्देश्यको प्राप्तिको लागि अरुलाई धोका दिनु, अरुसित विश्वासघात र क्षल गर्नु, अरुको हत्या गर्नु, अरुको धन सम्पत्ति खोस्नु सबै वैध छ ।

र यस्तै यिनीहरूको यो पिन सोचाइ छ कि ठूला ठूला पदमा भएका मानिसहरूलाई आफ्नो वशमा गरेर आफ्नो उद्देश्यको प्राप्ति गर्नु पिन अति आवश्यक छ। र यिनीहरूको यो पिन धारणा छ कि मीडियालाई आफू अधीन गरी आफूले चाहेको कुरालाई यसरी प्रसारण गराउनु कि आफ्नो उद्देश्यको पूर्ति भइहालोस्।

र यिनीहरूको सबैभन्दा घातक र खतरनाक धारणा यो छ कि राजा वा शासक बीच विद्रोह वा आतंक गराउनु तािक हािकम र शासक अन्धो भौं यिनीहरू समक्ष सहायाताको गुहार लिएर आओस्, तसर्थ यिनको अधिपत्य सबैमािथ कायम रहोस्, र यिनीहरू यस योजनामा सफल पिन भइरहेका छन्। त यस पूर्ण विश्वमा यिनको अज्ञानतामा कुनै पिन आतंकी प्रहार हुँदैन बरु हरेक आतंकी गतिविधि र आक्रमणको पिठ्युँमा यिनैको हात हुन्छ । र यस जस्ता अरु धेरै धारणाहरू यस गुटका छन् । (अल् मौसूअतुल् मुयस्सरह, तयारी : अन्नदवत्ल् आलमीया लिश्शबाबिल् इस्लामी )

२-अल् मासूनीया मसूनीया यहूदीहरूको त्यो घातक समूह हो जुन जाहेरमा स्वतन्त्रताको गुणगान गर्छ तर गोप्य तरिकाले सबैलाई आफ्नो अर्थात यहूदीहरूको दास बनाउँछ । उपद्रव, विश्वासघात, आतंकवाद यिनीहरूका प्रमुख हतकंडा र हितयार हुन्, यसैद्वारा यिनीहरू सबैलाई आफ्नो दासत्वमा आउनको लागि विवश गरिदिन्छन् । ( अस्सिर्रुल् मसून फि शीअ्तिल् फरमसून, लेखकः लियुस शेख्, र असरारुल् मासुनीया, लेखकः जनरल रिफअत अतलखान )

र यस समुहको संस्थापक हिरदोस अकरिबा हो जुन रोमको राजा थियो र जसको मृत्यु सन् ४४ ई. मा भएको हो।

सर्व प्रथम यस गुटको उद्देश्य मात्र ईसाई धर्मलाई समाप्त गर्नु थियो तर समय चक्रको साथ यिनीहरूको उद्देश्यमा पनि परिवर्तन आउँदै गयो, र अन्त्यमा यस समूहको उद्देश्यमा यो पनि थपियो कि क्नै पनि अवस्थामा पूर्ण संसारमाथि हाम्रो वर्चस्व कायम हन्पर्छ, र यसै उद्देश्यको लागि यिनी दिन रात्री कार्यरत छन्। र यस उद्देश्यको आरम्भ सन् १७७० ई. मा आदमको हातबाट भयो । ( असरारुल् मासूनीया, लेखकः जनरल रिफअत अतलखान, र तारीख्ल् जमऔयात्स्सिरिया वल् हरकात्ल् हद्दामा, लेखकः अब्दल्लाह अनान )

### मासूनीयाका केही प्रमुख धारणाहरू

यिनीहरू अल्लाह र रसुलहरूका (सन्देष्टाहरूका) इन्कारी छन्, धर्मलाई यिनीहरू उन्माद र पाखण्ड भन्छन्, धर्मलाई नष्ट गर्न्मा जोर दिन्छन्। र धार्मिक कानूनलाई नष्ट गर्ने र धार्मिक देश र राष्ट्रहरूलाई विनष्ट गर्ने प्रयत्न गर्छन् । महिलाहरूलाई आफ्नो उद्देश्य पूर्ति र वर्चस्वको लागि प्रयोग गर्छन्। यहूदी बाहेक अरु समस्त धर्मावलम्बीहरू बीच युद्ध गराउँछन्, र उनी बीच ईर्ष्या र कपटको सृजना गर्छन् । उपद्रव र आतंकवादलाई फिजाउँछन्, र देशका अल्पसंख्यक

समूहहरूलाई विद्रोह र आतंक गर्नुमाथि सहायता गर्छन् र यसकार्यमा उनीहरूको प्रोत्साहन गर्छन्, ताकि त्यस देशमा उपद्रव मचोस् र उनीहरूमाथि पनि यिनीहरूको अधिपत्य कायम भइहालोस् ।

र ठूलाठूला पदमा भएका मान्छेहरूलाई आफ्नो भ्रमजालमा फाँसी त्यसबाट त्यो सबै गराउँछन् जुन तिनीहरू चाहन्छन् । र जसले पिन यिनीहरूको विरोध गऱ्यो त्यसको परिणाम मृत्यु नै भयो किनिक यिनीहरू त्यस मान्छेलाई कदापि जीवित छाड्दैनन् जसले यिनीहरूको विरोध गऱ्यो चाहे त्यसको लागि जे पिन गर्न परोस् ।

र समस्त प्रकारका सञ्चार र प्रचार प्रसार सामग्रीहरूमाथि आफ्नो अधिपत्य कायम गर्ने प्रयासमा रहन्छन्, जसलेगर्दा यिनीहरूको उद्देश्य पूर्ण होस् ।

र यिनीहरू युवावर्गलाई व्यभिचारतर्फ आकर्षित गराउँछन् ताकि युवाहरू कुबाटोमा लागे पश्चात यिनीहरूको उद्देश्य स्वयम् पूर्ण भइहालोस्।

र यस जस्ता अरु धेरै धारणहरू यिनीहरूका छन् जसद्वारा यिनीहरू पूर्ण संसारमाथि अधिपत्य जमाउने योजना बनाएका छन् । ( अल् मौसूअतुल् मुयस्सरह, तयारी : अन्नदवतुल् आलमीया लिश्शबाबिल् इस्लामी )

### ३- यहूद अद्दोनमा

यहूद अद्दोनमा: यो यहूदीहरूको एउटा समूह हो जुन इस्लाम जाहेर गर्छ र गोप्यमा यहूदी धर्मको अधिपत्य कायम गर्ने उद्देश्य लिएको हुन्छ । यो समूह मुसलमानहरूलाई धोका दिनुको लागि बनाइएको छ र यिनैको कारण तुर्कीहरूको शासन समाप्त भएको थियो ।

र यस समूहको संस्थापक हो सबाताई जेफी जुन तुर्कीयामा जन्म्यो र इस्लाम कबूल गर्ने दावी गऱ्यो, र आफ्नो नाम मुहम्मद आफन्दी राख्यो, र यस व्यक्तिको मृत्यु पश्चात अब्राहाम नतहानले यस समूहलाई प्रगति दियो, अनि यूसुफ (जोजेफ) बेलुसुफले यसलाई अगाडि बढायो । अनि यो समूह बढदै गयो र यस समूहमा अरु समूहहरू पिन सृजित भए जसरी यआकबीया र काकाशीया काबातजीया... आदि । ( यहूद अद्दोनमा, लेखक: डा. मुहम्मद उमर, र यहूद अद्दोनमा, लेखक:

मुहम्मद अली कुतुब, र वसाइक मुनज्जमात वआदात अस्सबाताई, लेखक: इब्राहीम गालान्ती )

यहूद अहोनमाका केही प्रमुख धारणाहरू यिनीहरूको आस्था छ कि सबताई नै त्यो मसीह हो जुन यहूदीहरूको उद्धारक हो । र यो पनि भन्छन् कि सबताईको शरीर आकाशमा गयो अनि अल्लाहले त्यसलाई आर्को रूपमा अमामा र जिलबाब (एक प्रकारको ल्गा) लगाएर त्यसलाई आफ्नो द्तत्वको समापक बनाएर पठायो।

र यिनीहरू नमाज व्रतको आयोजना गर्दैनन्, र आफूलाई म्सलमान जाहेर गर्न्को लागि इस्लामीय चाडपर्वमा सहभागी हन्छन्। मुसलमानसित निकाह (विवाह) गर्नुलाई हराम भन्छन् । र यिनीहरूका धेरै चाडपर्वहरू छन् जसको संख्या २० भन्दा अधिक छ, र एउटा यस्तो पर्व पनि छ जसमा एउटा रात्री महिलाहरूलाई एउटा अँध्यारो कोठामा छाडिन्छ अनि सबै प्रुषहरू त्यसै अँध्यारोमा जससित चाहन्छन् व्यभिचार गर्छन्, अनि यस रात्रीको व्यभिचारबाट जन्मेको बच्चालाई पवित्र र कल्याणकारी घोषित गरिन्छ । यिनीहरू व्यभिचारतर्फ आमन्त्रित गर्छन् र परदाको बलपूर्वक विरोध र भर्त्सना गर्दछन् । र आफू बाहेक कुनै आर्को समूहिसत सलाम (अभिवादन) गर्दैनन् यसलाई अवैध ठान्दछन् । र यस बाहेक केही अरु धारणाहरू यस समूहका छन् । अल् मौसूअतुल् मुयस्सरह, तयारी : अन्नदवतुल् आलमीया लिश्शबाबिल् इस्लामी )

### समस्त यहूदीहरूका केही प्रमुख आस्थाहरूको विवरण

⇒ यिनीहरू हजरत उजैर सन्देष्टालाई अल्लाहको पुत्र भन्छन् । जस्तोकि कुरआनमा यसको स्पष्ट वर्णन छ :

﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرُ ٱبْنُ ٱللّهِ وَقَالَتِ ٱلنّصَرَى ٱلْمَسِيحُ الْبَثُ ٱللّهِ فَوَالَتِ ٱلنّصَرَى ٱلْمَسِيحُ ابْرُثُ ٱللّهِ فَاللّهِ مَا لَلّهُ وَاللّهِ مَا لَلّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ أَنّ يُؤْفَكُونَ قُولَ ٱللّهُ أَنّ يُؤْفَكُونَ آلَ ﴾ الله به: ٣٠ الله به: ٣٠

अर्थ : यहुदी भन्दछन् : उजैर अल्लाहको छोरा हुन् । र ईसाई भन्दछन् : मसीह अल्लाहको छोरा हुन् । यो वचन उनीहरूको आफ्नै मुखको कुरा हो । यिनीहरूले ती मानिसहरूको कुरा गरिराखेका छन् जसले यसभन्दा अघि इन्कार गरिसकेका छन् । अल्लाहले यिनीहरूलाई समाप्त पार्नेछ ! अत: यिनीहरू कता लाग्दैछन् ? ( सूरतुत्तौबा ३० )

⇒ यिनीहरूको यो आस्था छ कि अल्लाहले जब ६ दिनमा आकाश र धरतीलाई सृष्टि गऱ्यो तब त्यसलाई थकाई लाग्यो, अनि त्यसले सातौं दिन विश्राम गऱ्यो । त यो अल्लाहमाथि ठूलो दोषरोपण हो किनिक अल्लाह सर्वशक्ति समपन्न छ, त्यसलाई थकाई लाग्दैन किनिक जसलाई थकाई लाग्देछ त्यो पूज्य हुने योग्य हुँदैन । अल्लाहले यिनीहरूको बारेमा सत्य नै भनेका छन् कि :

### ﴿ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالَةُ اللَّهُ الللَّالَّالَّالَّالَّالَّالَّالَّالِي الللَّهُ اللَّالَّالَّالَّالِل

अर्थ : यिनीहरूले जान्दा जान्दै अल्लाहको (विरोधमा) भूठा कुरा गर्दछन् । ( सूरतु आले इम्रान ७५ )

त यिनीहरू अल्लाहमाथि यस्तै दोषारोपण गर्दै आएका छन्, र यस्ता कुराहरू भन्दै आएका हुन् जुन अदृश्य र गोप्यका कुराहरू हुन्। त वास्तवमा यिनीहरू उत्पाती र उदण्डी नै छन्। ⇒ यिनीहरूको यो पनि धारणा छ कि जब अल्लाहले मनुष्यलाई सृष्टि गऱ्यो, अनि उनीहरूको उत्पातलाई हेर्यो त अति दुखी भयो र अफसोच गर्न थाल्यो ।

अल्लाह पवित्र छ यस्ता दोषारोपणहरूबाट जुन यी यहूदीहरू गरिरहेका छन्, अल्लाह त सर्वज्ञानी छ त्यसलाई सबै कुराहरू थाहा छ त्यो किन अफसोच गर्छ, हे मूर्खहरू तिमीहरू आफ्नो उत्पातको उन्मादमा यति पनि बुभ्दैनौं।

⇒ यिनीहरूको यो पनि धारणा छ कि अल्लाहले यस धरतीमा आएर हजरत यअ्कूबसित फज्रदेखि साँभ सम्म क्श्ती लड्यो ।

हे मूर्खहरू यो कस्तो लान्छना हो जुन तिमीहरू अल्लाहमाथि लगाइरहेका छौ। कसको आँट कि त्यसको बिना अनुमति कुरा पिन गर्न सकोस् कुश्ती त अति टाढाको कुरो हो। हे अल्लाह तिमी पिवत्र छौ यस्ता समस्त दोषारोपणहरूबाट, र यी मूर्खहरूलाई यिनका दोषारोपणको दण्ड अवश्य मिल्ने छ।

- ⇒ यिनीहरूको यो आस्था पनि छ कि अल्लाहका सन्देष्टा नूह अलैहिस्सलामले मदिरा सेवन गरेका थिए, र तत्पश्चात निःवस्त्र भइहालेका थिए।
- ⇒ यिनीहरू भन्छन् कि अल्लाहको सन्देष्टा लूत अलैहिस्सलामले आफ्नो दुईटै छोरीसित व्यभिचार गरेका थिए जसलेगर्दा उनीहरू गर्भवित भएका थिइन्।
- ⇒ यस्तै यिनीहरूको भनाई छ कि अल्लाहका दूत हजरत दाऊद अलैहिस्सलामले आफ्नो छतमाथिबाट एउटी सुन्दरीलाई हेरे, अनि त्यससित व्यभिचार गरे, अनि त्यो युवती गर्भवित भई त हजरत दाऊदले त्यसको पितलाई युद्धमा पठाए तािक त्यो मरोस् अनि वास्तवमा त्यो मऱ्यो। अनि त्यससित हजरत दाऊदले विवाह गरे, अनि उनीलाई आफ्नो यस कुकर्ममाथि पछुतो भयो तैपिन त्यस युवतीलाई आफ्नो निकाहमा नै राखे, र त्यसै युवतीबाट सुलैमान अलैहिस्सलामको जन्म भयो।

- ⇒ यिनीहरूको यो पिन धारणा छ कि हजरत सुलैमान बहुदेववादी र नास्तिक युवतीहरूतर्फ प्रवृत्त भए र ती युवतीहरूका प्रतिमा बनाए ताकि तिनीहरूको पूजा गरियोस् ।
- ⇒ यिनीहरूको यो पनि धारणा छ कि यहूदीहरू अल्लाहको अस्तित्वबाट अविष्कृत छन् र अरु सबै जनावरको वीर्यबाट अविष्कृत गरिएका हुन् र सबैमा शैतानको आत्मा हालिएको छ ।
- ⇒ यिनीहरू भन्छन् कि यिनीहरू अल्लाहका प्रियतम् र मनोनीत समूह हुन्, र अरु सबै मानवजाति गद्हा हुन् जिनलाई अल्लाहले यहूदीहरूको सेवासत्कार गर्नुको लागि अविष्कृत गरेको छ ।
- ⇒ यिनीहरूको धरणा छ कि यहूदीहरूको विवाह र निकाह मात्र वैधानिक छ, र अरु समूदायहरूको लागि कुनै प्रकारको विवाह वा निकाह छैन, बरु यिनीहरू जनावर भौं छन्, यिनीहरूको मानवताबाट कुनै सरोकार छैन।
- ⇒ यिनीहरू भन्छन् कि यहूदी युवतीबाट यहूदी पुरुषलाई व्यभिचार र कुकर्म गर्नु अवैध छ, तर यहूदी युवती बाहेक समस्त महिलाहरूसित यहूदीले व्यभिचार गरेमा कुनै दोष पाप लाग्दै किनिक सबै यिनैका लागि सृष्टि गरिएका हुन्।
- ⇒ र यिनीहरू भन्छन् कि कुनै यहूदीलाई यो वैध छैन कि कुनै यहूदी स्त्रीसित बलात्कार गरोस्, तर यहूदी बाहेक कुनै महिलासित यहूदी पुरुषले बलात्कार गरेमा कुनै पाप लाग्दैन यस शर्तको साथ कि त्यो स्त्री तीन वर्ष वा त्यसभन्दा ठूली होस् तर तीन वर्षभन्दा कम उमेरको नहोस्।
- ⇒ यिनीहरूको धारणा छ कि यहूदीमाथि यहूदीको धन समपत्ति खोस्नु अवैध छ, तर यहूदी बाहेकका समस्त मान्छेहरूको धन सम्पत्ति खोस्नु वैधानिक छ बरु यो नै हाम्रो उद्देश्य र धार्मिक कार्य हो।
- ⇒ यिनीहरूको यो धारणा पिन छ कि यहूदीमाथि यहूदीको वध गर्नु अवैध छ तर यदि कुनै यहूदीले यहूदी बाहेक कसैको वध गर्छ भने त्यसले आफ्नो पालनकर्तालाई बलि दिने जित पुण्य पाउँछ ।

- ⇒ यिनीहरूको यो धारणा पिन छ कि यदि कुनै यहूदीले कुनै यहूदीसित प्रतिज्ञाबद्ध भयो भने त्यसलाई पूर्ण गर्नु अनिवार्य छ, तर यदि कसै आर्कोसित अठोट गरेको छ भने त्यसलाई पूर्ण गर्नु जरुरी छैन।
- ⇒ यिनीहरूले जब्ह गरेको कुरो वैधानिक छ तर कसै अरुले जब्ह गरेकोमा त्यो पवित्र हुँदैन बरु त्यसलाई खानु अवैध छ । (उसूल्ल फिरक वल् अदियान वल् मजाहिबुल फिक्रिया अल् मुआसेरह, लेखक: शैख सफर बिन अर्ब्युहमान अल् हवाली )

र यस्तै यहूदीहरूको एउटा धारणा संग्रह छ जसलाई "निबर्स्नु" भनिनछ जसलाई कितपयले यहूदी फूबिया पनि भन्छन् जुन संग्रह निम्नका क्राहरू हुन् :

⇒ हे यहूदीहरू ! तिमीहरू यो कदापि निबर्स्न होला कि तिमीहरू अल्लाहका प्रियतम् र मनोनीत समूह हो । र निबर्स्न होला अरुका तिमीमाथि अत्यमचारलाई, र अरुका तिमीबाट ईर्ष्यालाई, र जुन तिमीमाथि मिस्रमा भएको छ, र निबर्स्न होला आशूरी र बाबली दासत्वलाई, र राजा तितसद्वारा योरोशलेमको विनाशलाई, र नाजी र हुलिकसतको अत्याचारलाई ... । ( मफाहीमुल् हुर्रीया वततबीकातुहा, लेखक: अब्दुल् अजीज अल् हुमैदी, प्रोफेसर उम्मुल् कुरा विश्वविद्यालय पवित्र मक्का सउदी अरब )

त यो सानो लेखबाट यो प्रष्ट भयो कि यहूदीहरू उदण्डी, आतंकी, ईर्ष्यालू र पापी छन्, यिनीहरू उदण्डतालाई मनपराउँछन् र आफू बाहेक सबैलाई आफ्नो दास मान्छन्, र यसै उद्देश्यलाई पूर्ण गर्नुको निम्ति दिनरात कार्यरत छन् । र आज वर्तमान कालमा आफ्ना अधिकतम् उद्देश्यहरूलाई पूर्ण पिन गिरसकेका छन् जसरी ऊर्जा, मीडिया र विश्वकोषमाथि यिनीहरूको नै नियन्त्रण छ र केही उद्देश्यहरूलाई पूर्ण गर्ने प्रयासमा छन् । तािक समस्त संसारमािथ यिनीहरूको अधिपत्य कायम भइजाओस् र यसको लािग उनीहरू घृणित भन्दा घृणित कार्य गर्नथाल्छन् जस्तोिक यहूदी इतिहासकार जारज वेल्मजको स्वीकृति छ कि: " समस्त प्रकारका दोषहरू जसलाई कसैले गरेको छ भने त्यसलाई यहूदीहरूले अवश्य गरेका हुन्छन् "। (

मफाहीमुल् हुरिया वतत्बीकातुहा लेखकः डा. अब्दुल् अजीज अल् हुमैदी प्रोफेसर उम्म अल् क्रा विश्यविद्यालय पवित्र मक्का सउदी अरब )

र यिनीहरूका दुई प्रमुख ग्रन्थहरू छन्: पहिलो तौरात (Old testsment) जसलाई यिनीहरूले परिवर्तित गरी इतिहासको पुस्तक बनाइहालेका छन् जसमा नबीहरूको मिथ्या कथा बाहेक केही छैन, र जित निर्देशनहरू त्यसमा थिए त्यसलाई मेटाई त्यसको सट्टामा कथा र केही मिथ्या निर्देशनहरू लेखिहालेका छन् जुन निर्देशनहरू यिनीहरूको इच्छा अनुकूल छन्।

र दास्रो ग्रन्थ तलमूद हो । यो किताब यहूदीहरूका भिक्षुक र तपस्सवी एवं विद्हरूले तयार पारेका छन्। र यो एउटा घातक किताब हो जुन पूर्ण विश्वमाथि यहूदीहरूको अधिपत्य र वर्चस्व कायम गर्न चाहन्छ । र यसैबाट यहूदीहरू आफ्नो आस्थालाई जोड्दछन् र यो नै यिनीहरूको वास्तविक मार्गदर्शक पुस्तक हो। यिनीहरू यसैको निर्देशन बमोजिम आफ्नो जीवन व्यतीत गर्छन्। र यस किताबमा मिथ्यावादको भरमार छ, र अल्लाहमाथि दोषारोपण गरिएको छ, र सन्देष्टाहरूको अवहेलना गरिएको छ, र समस्त अमानवीय कार्यहरूलाई वैध गरिएको छ ....।

### समाप्ति

त हे प्रिय पाठकहरू ! यो हो अति संक्षेपमा यहूदी धर्म र यहूदीहरूको वास्तविक सत्यता, यिनीहरूले विगतका सन्देष्टाहरूलाई त मारेकै थिए यसर्थ अन्तिम सन्देष्टा मुहम्म्द सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लमलाई मार्ने दुसहास पिन गरेका थिए, त वास्तवमा यिनीहरू यस्तै उदण्डी छन् कि प्रत्येक भलो कुरा गर्ने मान्छेलाई जीवित हेर्न सक्दैनन्, हेर्नुस् यिनी उत्पातीहरूले कसरी हाम्रो प्रियतम् सन्देष्टा मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लमलाई मार्ने षडयन्त्र रचेका थिए!

हदीसमा वर्णन छ कि रसुल सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम बन् नजीरको गोत्रतिर एउटा दीयत (क्षतिपूर्ति) को सिलसिलामा प्रस्थान गरेका थिए, त यिनी यहदीहरूले भने: हे अबुलु कासिम ! यस ठाउँमा बस्नुस् हामी तपाईको इच्छापूर्ति गरौंला, अनि रसूल सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम त्यहाँ बसे, अनि उनीहरू त्यहाँबाट अलि पर गएर परामर्श गर्नथाले कि आज मौका छ कि मुहम्मदलाई मारिहालौं अनि उनीहरूले भने को छ ज्न यस चक्कीलाई लगेर यस छतमाथिबाट म्हम्मदमाथि खसालोस् अनि मुहम्मदको मृत्यु सुनिश्चित भइहालोस्, त तिनीहरू मध्ये सबैभन्दा तुच्छ मान्छे अमर बिन जुहराले भन्योः म यो कार्य अवश्य गर्नेछु । तर रसूल सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लममाथि वह्यको अवतरण गरियो र यो समाचार दिइयो कि यहूदीहरू तपाईको वध गर्ने षडयन्त्र रचेका छन् । अनि रसूल सल्लल्लाहों अलैहे वसल्लम तुरुन्तै आफ्ना साथीहरूतर्फ प्रस्थान गरे र सबैलाई यो खबर स्नाए, त यसै कारण उनीहरूलाई बनू नजीरको भूभागबाट लखेटियो, र यो घट्ना सन् ४ हिज्रीमा घटित भएको थियो । ( जादुल् मआद फि हिदये खैरिल इबाद लेखक: इमाम इबनुल् कैयिम अल् जौजीया ३/१२६)

र आर्को पटक पनि यिनीहरूले उहाँ सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लमलाई मार्ने प्रयास गरेका थिए। र यस घट्नाको विवरण यस प्रकार छ कि : " जब रसूल सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लमले खैबरको युद्धमा विजय प्राप्त गरे त एउटी यहूदी स्त्रीले उहाँ सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लमलाई विषालु मासुको उपहार गऱ्यो त जब रसूल सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लमले त्यस मासुलाई खाने इच्छा गरे त त्यस विषालू मासुले जुनिक बाखाको दस्ती अर्थात अगाडिको खुट्टाको मासु थियो त्यसले उहाँ सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लमलाई सचेत गऱ्यो कि म विषालू छु म भित्र विष मिसाइएको छ, अनि रसूल सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लमले त्यहाँ वरिपरि भएका यहूदीहरूलाई भेला गरेर सोधे तिमीहरूले यस बाखाको मासुमा विष मिसाएका हौ ? त उनीहरूले भने हो, हामीले मिसाएका हौं, त रसूल सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लमले सोधे: कुन उद्देश्यले तिमीहरूलाई यस्तो गर्नुमाथि यत्तेजित गरेको छ ? त उनीहरूले भने: हामीले यस कारण यसमा विष मिसाएका हौं कि यदि तपाई सन्देष्टा होइनौं भने हामीलाई तिमीबाट छुट्कारा मिलिहाल्छ, र यदि सन्देष्टा हो भने तपाईलाई कुनै हानि नोक्सानी पुऱ्याउन सक्दैन "। ( बुखारी हदीस नं. ३९६९, र जादुल मआद फि हिंदेये खेरिल इबाद ३/३३४ )

त उत्पात उदण्डता अन्याय अत्याचार यी यहूदीहरूको अटूट अंग हो यो यिनीहरूको शरिस्तमा समावेश छ यसको प्रमाणीकरण यिनीहरूको धर्मग्रन्थ (Old testsment) मा यसरी वर्णित छ: " तिम्रो पालनकर्ताको हात संकुचित छैन र त्यो याचनालाई सुन्नेवाला छ, तर तिम्रो पापहरूले तिमीलाई तिम्रो परम् पूज्यबाट टाढा गरिदिएको छ, र तिम्रो उत्पात र पापहरूको कारण त्यो तिम्रो याचना सुन्दैन, किनकि तिम्रा हातहरू निर्दोषहरूको रगतबाट लिप्त भए, र तिम्रा औलाहरू पापमाथि पाप गरे, र तिम्रा मुखहरू सदैंव असत्य र भूठ नै बोले, र तिम्रा जिब्रोहरू सदैंव अनचित र अमानवीय शब्द नै उच्चारण गरे, तिमीहरू मध्ये कोही पनि सदाचारी छैन नत कोही निष्ठावान र सत्यवान छ, तिमीहरू जब पनि मुख खोल्दछौ असत्य नै भन्छौ, र अत्याचार गर्छौ र ब्राईलाई प्रोत्साहन दिन्छौ, र जीवनलाई सिद्धयाउँछौ, तिमीहरू भलाई गर्देनौ बरु कुकर्म तिम्रो पहिलो प्राथमिकता हुन्छ, तिम्रा पाइलाहरू कुकर्मतर्फ लाग्छन्, र निर्दोषको हत्या गर्नुमा अति तीव्रता देखाउँछौ र तिम्रो सोचाई पनि कुमार्गी नै हुन्छ, तिमीहरू उत्पात र विनाशलाई मनपराउँछौ तर शान्तिलाई चाहदैनौ ...." । (Old testsment सफर अशअया ५९/१-१४)

प्रिय पाठकहरू ! यिनीहरूको आफ्नो धर्मग्रन्थले पनि यिनीहरूलाई उत्पाती र अत्याचारी एवं उदण्डी घोषित गरेको छ ।

तसर्थ हे पाठकहरू ! यिनीहरूको भ्रमजालबाट टाढा नै रहनु र सकेसम्म यिनीहरूको विरोध नै गर्नु किनिक यिनीहरू कुनै विशिष्ट समूहिसत शत्रुता राख्दैनन् बरु समस्त संसारका लागि यिनी घातक छन् यिनीहरू सबैलाई दास बनाउने योजनामा छन् । तसर्थ पाठकहरूसित यो निवेदन छ कि तपाईहरू त्यो बाटोलाई स्वीकार गर्नुस् जुन अत्याचार, अन्याय, दुराचार, उत्पात, उदण्डता, बलात्कार र व्यभिचार .... र ती समस्त अमानवीय कार्यबाट रोक्छ, र त्यो बाटो हो इस्लाम धर्म । जसले अत्याचार व्यभिचार, बलात्कार र दुराचार, विश्वासघात र क्षलकपट, हत्या हिंसा र समस्त अमानवीय कार्यबाट रोक्छ, र जुन शान्ति सदभाव, र सत्यता एवं नैतिकता, प्रेम र दया, निष्ठा र परोपकार ... आदि तर्फ आमन्त्रित गर्छ ।

इस्लाम एउटा यस्तो अनोठो र विचित्र तरिका अपनाएको छ जसलेगर्दा यदि क्नै मान्छे यसको निर्देशनहरूको पालना गरोस् भने कुमार्ग सम्म कदापि पुग्न सक्दैन । जस्तोकि इस्लामले यदि कुनै क्रालाई हराम (वर्जित) गरेको छ भने त्यससम्म प्ऱ्याउने समस्त माध्यम र स्रोतहरूलाई पनि निषेधित गरिदिएको छ ताकि मन्ष्य त्यो वर्जित क्रासम्म क्नै अवस्थामा पनि प्ग्न नसकोस् । जसरी उदाहरणको लागि हेर्नुस् ! इस्लामले व्यभिचारलाई वर्जित गरेको छ, र मनुष्यको आत्मामा नै वासनापूर्ति जागृत हुन्छ र मनुष्य यसको बिना पूर्ति गरिकन् शान्ति र सन्तुष्टि पाउँदैन, र त्यसको शरीर बिना यसको पूर्ति शान्त हुनै सक्दैन। त यसको वैध तरिका विवाहद्वारा ठहर गऱ्यो त यसको पूर्तिको लागि विवाह गर्ने आदेश गऱ्यो ताकि यसलाई पूर्ण गर्नुको लागि मानव अवैध तरिका नअपनाओस् जसलेगर्दा मानिस व्यभिचारतर्फ र अमानवीय तरिकातर्फ प्रवृत्त नहोस् , र यदि कुनै व्यक्ति विवाह गरे पश्चात पनि यस व्यभिचारतर्फ प्रवृत्त हुन्छ वा अविवाहित मान्छे यसतर्फ प्रवृत्त हुन्छ भने विवाहितलाई मृत्युदण्ड र अविवाहितलाई १०० कोरी लगाउने दण्ड निर्धारित गऱ्यो । यसलेगर्दा यस क्कर्मलाई गर्न्भन्दा अघि महा पापी पनि १०० पटक विचार

अवश्य गर्छ । र यसै नियमले गर्दा सउदी अरबमा व्यभिचार शुन्य प्रतिशत छ ।

र तेस्रो कुरो के छ भने जुन सुन्दरता मान्छेलाई यस व्यभिचारतर्फ प्रोत्साहित र आकर्षित गर्छ त्यसलाई परदामा लुकाउने आदेश गरेको छ ताकि त्यो बाटो र माध्यम नै बन्द भइहालोस् जुन यस बलात्कार र व्यभिचारको प्रमुख कारण हो। अल्लाहको फर्मान छ:

﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْ ﴾ لَجَنِهِ لِيَّةِ ٱلْأُولِيُّ ﴾ الْحزاب: ٣٣

अर्थ: र आफ्नो घरमा राम्रो संग बसिराख र विगत अज्ञानकाल जस्तो सज-धज गरी नदेखाऊ । (सूरतुल् अहजाब ३३) र आर्को ठाउँमा अल्लाहको फर्मान छ :

﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغَضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحَفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَصْرِفِنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مِلْعُولَتِهِنَ أَوْ ءَابَآبِهِنَ أَوْ ءَابَآءِ بعُولَتِهِنَ أَوْ ءَابَآءِ بعُولَتِهِنَ أَوْ ءَابَآءِ بعُولَتِهِنَ أَوْ ءَابَآءِ بعُولَتِهِنَ أَوْ أَبْنَآءِ بعُولَتِهِنَ أَوْ إِخْوَنِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكُتْ أَيْمِنَهُنَّ أَوْ التَّهِعِينَ عَيْرِ أُولِي بَيْ أَخُولِتِهِنَ أَوْ لِمَا مَلَكَتْ أَيْمَنَهُنَّ أَو التَّهِعِينَ عَيْرِ أُولِي بَيْ أَخُولِتِهِنَ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنَهُنَّ أَوْ التَّهِعِينَ عَيْرِ أُولِي النَّورِيَ النِسَاءِ وَلَا يَعْرَبُونَ النِّسَاءِ وَلا يَعْرَبُونَ النِّسَاءِ وَلا يَعْرَبُونَ النِّسَاءِ وَلا يَعْرَبُونَ النِسَاءِ وَلا يَعْرِبُونَ النِّسَاءِ وَلا يَعْرَبُونَ النِّهُ اللَّهُ عَرْدُولُ إِلَى اللهِ جَمِيعًا النَّهُ وَلَكُونَ النَّهُ وَيُعْرَبُونَ إِلَى اللهِ جَمِيعًا اللهِ مَنْ إِينَتِهِنَّ وَتُوبُونَ إِلَى اللهِ جَمِيعًا اللهِ عَلَى عَوْرَتِ النِسَاءِ وَلا يَعْمُونَ عَنْ وَيَعْتِهِنَ عَن وَيَعْتِهِنَ عَن وَيَعْتِهِنَ عَنْ وَيُعْرَبُونَ إِلَى اللهِ جَمِيعًا اللهُ وَيُعْمِونَ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

अर्थ: र आस्थावान स्त्रीहरूसित भनिदिनुस् कि उनीहरूले पनि आफ्ना दृष्टिहरू तल राख्ने गरुन् र आफ्नो पवित्रताको रक्षा गरुन् आफ्ना श्रृंगार प्रकट नगरुन्, त्यसबाहेक जुन खुला रहन्छ र आफ्ना वक्षस्थललाई दुपट्टाहरूले छोपी राखुन् र आफ्नो श्रृंगार कसैलाई प्रकट नगरुन्, आफ्ना पितहरू वा आफ्ना बुबा वा आफ्नो पितको बुबा वा आफ्ना छोरा वा आफ्ना पितको छोरा वा आफ्ना खासै भाइहरू वा भितजाहरू वा आफ्ना भान्जिहरू वा आफ्नो मेलजोलका स्त्रीहरू वा जो लौंडीहरू र उनीहरूको अधीनस्थ यस्ता पुरुषहरू जसमा स्त्रीको आवश्यकता हुँदैन, वा ती बच्चाहरू जो कि स्त्रीहरूको कुरोसित पिरिचित हुँदैनन् तिनीहरू बाहेक। र आफ्ना खुट्टाहरू भूईमा बजारेर निहड्नु कि उनीहरूको लुकेको श्रृंगार थाहा भइहालोस्। र मोिमनहरू हो ! तिमी सबै अल्लाहको अगाडि प्रयश्चित गर तािक तिमी मुक्ति पाउन सक। ( सूरतुन्नूर ३१ )

त इस्लामले यो आदेश गऱ्यो कि प्रत्येक म्सलमान महिला सर्वप्रथम घरबाट बाहिर निनस्कोस् र यदि घरबाट बाहिर निस्कन् नै परोस् त परदा गरेर निस्कोस् ताकि कोही पनि उनीहरूतिर आकर्षित नहोस् । त यस्तै अनोठो तरिकाले इस्लामाले समस्त अवैधानिक कार्य र क्रियाकलापहरूलाई चारैतिरबाट घेरेर मान्छेलाई त्यसबाट सरक्षित गरिदिएको छ जसलाई चाहँदा पनि मान्छे गर्दैन किनकि सबैलाई आफ्नो ज्यान प्रिय छ र सबैलाई कष्ट उठाउन् मनपर्देन । त इस्लाम प्रत्येक अमानवीय कार्य गरेमा दण्डित गर्छ जसरी कसै निर्देषको हत्या गरेमा त्यसको सट्टा त्यस हत्या गर्ने मान्छेको पनि वध गरिन्छ अथवा हत्या गरिएको मान्छेका वारिसहरूले चाहेमा क्षतिपूर्ति लिएर त्यसको ज्यान बक्शन सक्छन् । र यस्तै कसैमाथि दोषारोपण गरेमा र त्यसलाई साक्षीहरूको बयानद्वारा सिद्ध नगरेको खण्डमा कोरीको स्वाद चाख्नु नै पर्नेछ । यस्तै मिदरा सेवन गरेमा पनि कोरीको स्वाद चाख्न नै पर्छ । र कसैलाई भयभीत गराएमा देशनिकाला गरिन्छ । र कसैको सम्पत्ति खोसेमा क्षतिपूर्तिको साथै दण्ड पनि भोग्नु पर्नेछ । अर्थात प्रत्येक अमानवीय र निषेधित कार्य गरेमा त्यसलाई त्यस दोषको मापदण्ड गरेर अवश्य दिण्डत गरिनेछ ताकि कृनै आर्को मान्छे यस दण्डलाई हेरेर त्यो क्कर्म नगरोस्।

त आर्को तर्फ सत्कर्म र सुकर्म गर्नेहरूलाई इस्लाम लोक र परलोक दुवै ठाउँमा सम्मानित र पुरस्कृत गर्छ, त्यसको लागि परलौकिक जीवनमा जुन उपहारहरू तयार छन् र त्यसको प्रतिक्षामा छन् ती छदैछन् तर इस्लाम सत्कर्मी मान्छेलाई यसै संसारमा पनि समम्मानित र पुरस्कृत गर्छ।

यसलगर्दा हे भाइ ! इस्लमलाई दृढता पूर्वक समातिहाल र यसको अनुयायी बनी लोक परलोकमा सफलता प्राप्त गर, र संसारमा बस्ने समस्त जीवधारीहरूमाथि उपकार गर, र संसारबाट समस्त प्रकारका कुकर्मको सर्वनाश गरी सुख शान्तिको विस्तार गर ।

अन्तमा अल्लाहसित प्रार्थना छ कि अल्लाह हामी सबैलाई सही ज्ञान र समभ् प्रदान गरी सन्देष्टाहरूको सत्य उत्तराधिकारी बनाओस् । र हामीलाई उपद्रव र उत्पातको मार्गबाट टाढा राखि सत्यपथमा दृढ राखोस् । र हामीलाई यहूदीहरूको भ्रमजालबाट बाँचने शक्ति प्रदान गरोस्, र हामीलाई यति शक्ति र दक्षता प्रदान गरोस् कि हामी शान्तिका शत्रुहरूलाई प्रास्त गर्न सकौं र पूर्ण विश्वबाट उत्पात उपद्रव, अन्याय अत्याचार, व्यभिचार र बलात्कार, बेइमानी र विश्वासघात र यस प्रकारका समस्त अमानवीय कार्यहरूको अन्त्य गर्न सकौं । र शान्ति समृद्धि, न्याय निसाफ, सत्यता निष्ठा, नैतिकता र धरोहरता अर्थात समस्त प्रकारका मानवताका कार्यहरूलाई विस्तार गर्ने सकौं। र विन्ती छ कि हामीलाई क्रआन र हदीसको प्रकाशमा जीवन व्यतीत गर्ने सुअवसर प्रदान गरोस्, र हामीलाई पूर्णरूपले धर्म इस्लाममा प्रवेश हुने सुअवसर प्रदान गरोस्, र त्यसको ज्ञान प्रदान गरी त्यसै बमोजिम कार्यरत रहने शक्ति र भक्ति प्रदान गरोस् । र यो विन्ती छ कि अल्लाह हाम्रा माल सम्पत्ति र संतानमा वृद्धि गरुन्। र हाम्रा निःसंतान दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरूलाई संतान प्रदान गरी उहाँहरूको मुटुलाई शीतल पारुन्। र जेजित हामीले अज्ञानताले पापहरू गरेका छौ त्यसलाई क्षमा गरी हाम्रा पापहरूलाई पुण्यमा परिणत गरुन्, र हामीलाई र समस्त आस्थावानहरूलाई कुरआन र हदीसको अनुशरण गर्ने शक्ति प्रदान गरी स्वर्ग प्रदान गरुन्। ( आमीन )

#### समाप्त

#### 8003

## लेखक

अतीकुर्रहमान मुहम्मद इदरीस खान मक्की कपिलवस्तु नगरपालिका वार्ड नं. ९ महुवा तौलिहवा कपिलवस्तु (नेपाल) email- atiqkhannp1982@yahoo.com

सम्पर्क नं. ००९७७९८१९४३७७५८ सउदी मो. न. ००९६६५०१३७२२५४

# विषय सूची

| م | العنوان                          | الصفحة |
|---|----------------------------------|--------|
| 1 | प्रस्तावना                       | 3      |
| 2 | परिचय                            | 5      |
| 3 | यहूदीहरूका प्रमुख गुटहरू         | 30     |
| 4 | सहयूनीया                         | 30     |
| 5 | अल् मासूनीया                     | 32     |
| 6 | यहूद अद्दोनमा                    | 33     |
| 7 | समस्त यहूदीहरूका प्रमुख धारणाहरू | 35     |
| 8 | समाप्ति                          | 40     |
|   |                                  |        |
|   |                                  |        |
|   |                                  |        |
|   |                                  |        |
|   |                                  |        |
|   |                                  |        |
|   |                                  |        |

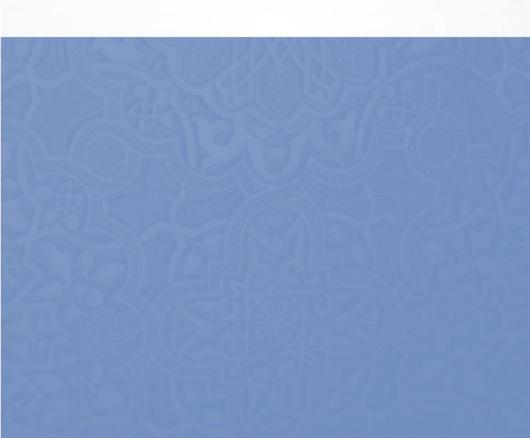